# श्रेष्ठ आदर।

# पहिला ऋध्याय।

## देा भाई।

एक दिन ऐसा हुआ कि हिन्दुस्तान के सूखे मेंदानां पर अपना तेजीमय प्रकाश श्रीर प्रचाड करणों की सूरज दिन भर डाल रहा था श्रीर अब थेडी बेर हुई थी कि अपना काम पूरा कर चुकने पर्श अस्त है। गया था। चंद्रमा उस के स्थान में स्थान में स्थान में सुनसान होने के कारण ऐसा जान स्थान में सुनसान होने के कारण ऐसा जान खे हुए शब्दों से प्रगट है।ता था कि के है र वे हुए शब्दों से प्रगट है।ता था कि के है र तक जागते ही थे। यह शब्द बाहर की बेटी श्री आता था जहां दे मनुष्य आरोश रात के। यूवंक बातचीत करते हुए श्रीर हुक्का पीरे

ि थे।
लाल भीर पत्तमलाल भाई २ थे। परंतु
असर में इतना बड़ा अन्तर था कि वे बहुत
पता पुत्र से लगते थे। उन की दशा में बड़ा
था। जेठा भाई उस गांव में रहता थी जहां
हा पिता रहा करता था श्रीर जहां वह उस

के भागे मर गया भीर छोटा भाई जिस के ही से पढने की बड़ी इच्छा थी नगर की एक प्रेडिट शाला में पहता था श्रीर एन्ट्रेंस परीका उत्ती द्रोकर श्रीर बी ए परीका में सफल न द्रोकर उसी पाठशाला में श्रव पाठक है। गया या जिस में वह पहिले पढ़ा करता था। यदापि दोनों भाइयों में कई बातें का भेइ था तिस पर भी उन का त्रापस में इतना बड़ा प्रेम था कि भेंट के लिये गांव से नगर् का या मगर से गांव का गये बिना बहुत हफते बीतने पाते थे। उस दिन संध्या समय पत्तनलाः श्वकस्मात् श्रा पहुंचा श्रीर कहा कि पाठशाला दिस तक बन्द रहेगी इस लिये मैं ने श्वाकर से भेंट करने का यह श्रवसर पाया। काई श्राश्च की बात नहीं है कि चांदनी रात के समय वे पीने श्री।र शापस में बातचीत करने में इत्त गये कि वे भीतर जाकर श्रीर लेगों के सम बिश्राम न करने पाये।

जब कि दोनों भाई कई बातों के बिषय में बा बीत कर रहे थे पत्तनलाल ने कुछ हिर्चाक अहा कि में बाप से एक बात कहना चाहता है में बाबा करता हूं कि बाप स्वीकार करेंगे जानते हैं कि जब से मेरा केटा हूं तब से मेरी स्त्री बहुत शे। कित रही का बहुत सा समय राते बीतता है पहां ते कभी र भे। जन भी नहीं करती श्रीर इस लिये बहुत दुबली है। एक दिन जब कि

से निकलकर पाठशाला का जाता था सुके एक ,श्रंगरेज मिस साहिबा मिली जिस ने ठहरकर मुभ से एक घर का पता पूछा। मैं ने उसे बतलाया भीर फिर द्वार दिसाकर मैं चला गया। एकाएक यह बिचार मेरे मन में श्राया कि मेरी स्त्री क्यों न पहना सीखे। क्योंकि मैं जानता था कि इसी श्रमिप्राय से वह मिस साहिबा मेरे पड़ोस के घरों में साया करती थी। यदि दूसरे भले २ शिन्दू लीग श्रपनी स्त्रियों का उस से पढ़वाते हैं ता मैं भी ऐसा क्यों न करूं। संभव है कि इस से वह प्रसन्न चित्त रहे ग्रीर इस में उस का मन लगकर वह भपना दुःख भूल जावे इतने में मुके ग्राप का बिचार ग्राया को कि में नहीं जानता था कि श्राप मेरी स्त्री के पढ़ने के बिषय में क्या समभें गे इस लिये मैं ने से चा कि मैं लिखकर त्राप से पूळूं। परन्तु मैं नहीं जानता था कि मेरी स्त्री का यह बात श्रच्छी लगेगी कि नहीं सा मैं ने चाहा कि पहिले उसी से बातचीत करंद्र।

जिठे भाई ने माना मन इलका करने के लिये ज्ञपना हुक्का खींचकर पिया परन्तु कुछ नहीं कहा जीर पत्तनलाल अपनी बात येा कहता ही रहा कि उस दिन सांभ का मैं ने अपनी स्त्री से बातचीत किई ग्रीर उस से कहा कि पहना न जानना श्रीर ऐसी मूर्ख बनी रहना बड़ी बुरी बात है। उस ने ठीक उत्तर दिया कि मैं सीखती यदि के हुं । तब मैं न उस मिस साहिबा के विषय में बातचीत किई

जिस से मेरी भेंट हुई थी छै। र में ने कता कि में तुम्हें पढ़ान के लियं उस में पृष्ठुंगा। पहिले पहिले को वह विदंशी मिस साहिखा से मिलने के लियं कुछ हरी परन्तु में ने कहा कि तुम्हें हरने की काई बात नहीं है क्यांकि श्रंगरेज स्त्रियां मध बड़ी दपालु छै। र सुशील होती हैं श्रेंगर यदि तुस श्रपना पाठ भी जन्दी न सीखा तीभी वह तुस से श्रप्रसन्त न होगी श्रीर न धमकावेगी। फिर श्रार कुछ नहीं कहा गया श्रीर दूसर स्नाह में में उस मिस साहिखा के खाज में रहा। श्रीर जब वह गनी से निकली में न उस से भेंट किई श्रीर पृष्ठा कि क्या श्राय कृषा करके मेर घर श्रावंशी श्रीर गंदी स्त्री की घर श्रीर प्रावंशी।

तब जेठे भाई ने कहा अरं भाई। नुम ने ती बहा बिचित्र काम किया क्यों कि तुम जानते हैं। कि यह हम नोगां की रीति नहीं है कि बिदाणया का अपनी स्त्रियों के पास आने देवें या अपनी स्त्रियों के। उन से पढ़वावें भी। यह काम करने के पहिले नुम्हें मेरी सम्मति नेनी थी।

पत्तनलाल ने उत्तर दिया अरे भाई। क्या श्राप नहीं जानते हैं कि हम लोगों की गीतिया बदलती जानी हैं। श्राप ता गांव में रहते हैं जहां सब बातें वैसी ही चली जाती हैं जंसी अपने पिता के समय थीं पगलु में ता नगर में रहता हूं जहां प्रति-दिन कुळ नई बान होती रहती है। संसार ता सदा उत्तित करता जा रहा है श्रीर यदि हम लोग उर्लान म करें ता जैसे के तसे ही रह जावेंगे। बिहारीलाल कुछ गंभीर सा दिखाई पड़ा। यह छोटा भाई कई बातों में उस से बढ़ गया था श्रब वह उमे केंसे पीछे फेर ला सकता था। वह श्रीर मब लड़कां से जल्दी चलने लगा था श्रीर तब ही से वह सदा उर्कात चाहता था वह श्रपना हुक्का छोड़कर श्रपने भाई के मुन्दर श्रीर खुद्धिमान से भलकते हुए मुख की श्रीर देखने लगा जो उजियाली चांदनी में स्पष्ट दिखाई पहना था नव उस ने लंबी साम लिई क्यों कि उस की जान पड़ा कि मंदे श्रीर उस के बीच में जिसे में बहुत प्यार करता हूं भेद श्रदता ही जाना है।

शिहारी लाल का आर कुछ न कहते देखकर पत्तन-लाल फिर वं:ला पहिने ना मेरी स्त्री बहुत लजाती थी में दुमरों काटरी में यह मुनने के लिय कि देखूं काः इं!ला है ठहर गया परन्तु यह मिस साहिया इतनी द्यानु अरा घीरत्तवान थी कि मेरी स्त्री का मन लग गया और पाटणाला जाने के पहिले ही में ने उसे बड़े उत्साह में आ आ ह हं पढ़तं मुना।

श्रिष्टार्शालाल वेशला तो तुम्हारा कहना है कि
तुम ने अपनी स्त्री का इस बिंदणी अंग्रेज मिस
साहित्रों के हाथ में मांप दिया। क्या तुम सममते
ही कि वह केवल अत्तर पढ़ाने से ही सलुष्ट रहेगा।
वह उसे इंसाई कर लंबेगी। यही उन का सुख्य
अभिग्राय है। पत्तनलाल ने हसकर कहा कि तुम्हे
हाने की काई यात नहीं है। मेरी स्त्री के। अपने
तिज धम्मं में इतनी अधिक हिंच है कि काई उस

कि मरकर सदा के लिये चला गया है। उस यी जा, स्त्रीष्ट की जो अपने शिष्यों ही के कथनानुसार लग-भग दें। सहस्त्र बर्ष हुग क्रूज पर मर गया था। पत्तनलाल से जा कि उन्त्रीस की मदी के समय में जीवता और शिवित हिन्दू विद्यार्थी था क्या करना था। निःसंदेह कुछ भी नहीं।

परन्तु एक दिन ऐस। हुआ कि एक नया विद्यार्थी उस की कत्ता में ग्राया जा लगभग उसी की उमर का एक तरुण पुरुष था दूसरे दिन तक उस ने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया ग्रें। र जब कि सार्क रचित सुसमाचार का पाठ पढ़ाया जा रहा या ता इस नयं विद्यार्थी के उत्साह की देखकर जी कि। बहुतां के निम्त्याह में बिल्कुल भिन्न या यह चिकत को गया। उसे पाठक से प्रश्न पूछतं हुग श्रीर हर रक बात ताकत हुए देखकर पत्तनलाल का आश्चर्य हुआ। इतना ता पूर्ण निश्चय था कि यह पाठ इस नयं बिद्यार्थी के लियं इतनी भारी बात थी जितनी कि क्रीर किसी के लिये नहीं थी। वह यीशु स्त्रीष्ट के विषय में इस लियं नहीं सीखता या क्योंकि वह नियत विषयां में से एक विषय था परना इस लिय कि वह सचमुच प्रभु योगु स्त्रीष्ट के विषय में जानना चाहता था। यह ता पत्तननान के लियं खिलकुल नया बिचार था जिस का वह पूरी २ रीति से नहीं समभ सकता था परन्तु उस ने कुछ भी न कहा।

लगभग एक पाख के उपरान्त पत्तनताल एक दिन कद्या में श्राया जब कि श्रीर श्रीर लड़के बाहर

ंदब्रह्मा खंल रहे थे। श्रीर उम ने नये लहके सुदर्शनदास का मन लगाकर पुस्तक पढ़ने हुग देखा विम न उस में कहा तुम ता बड़े पढ़नेवाले दिखाई पड़तं है। क्योंकि तुम गेसे समय पर भी पहतं रहतं है। जञ्ज कि चार सब लाग खेलते हैं। मुक्ते बतलाचा कि वह विशेष बात क्या है जिस में तुम इतने मञ्ज है। उसी समय उस विद्यार्थी के पीछे की श्रीर से भांककर पत्तननाल आप ही उस बात का जान गया इस में यह बात कहने की आवश्यकता न रही कि वह धर्मपुस्तक थीं जा गैसे मन लगाकर पढ़ी जा रही थी। अब उस के लियं इस भेद के समभने का अवसर या इस लियं वह भी मंज के पाम बेंठ गया त्रीर मुदर्शनदाम की त्रीर देखकर कहा मुक्त से सचमुच ता कहा कि तुम ईमाई है। या हिन्दू। तुम अपन नाम और पांचराव सं ता हिन्दु जान पड़ते ही परन् इंसाइयां की पुस्तक ग्रार धर्म में तुम्हारी मचि होनं के कार्गा मुक्त ग्रेमा समक्ष पड़ता है कितुम इंमाई है।

त्या भर तक तो कोई उत्तर न दिया गया श्रीर जब मुद्रशंनदास ने धीर से श्रीर विचार पृत्रंक माना कि वह अपने शब्दों का तीलता है। वे ये कहा यदि तुम श्रिस मनुष्य का इंसाई कहते है। जी बर्पातसमा पा चुका है। जिस ने खीष्ट पर विश्वाम लाने का स्वीकार किया तो में इंमाई नहीं हूं श्रीर इस के माथ भी यदि तुम उस मनुष्य का हिन्दू कहते हैं। जी श्रपने बापदादों के धम्में की ही केवल श्रच्छा धम्में समकता है तो में हिन्दू भी नहीं हूं। तम पत्तनलाल ने पूर ता का मुक्ते यह समकता । चाहियं कि तुम आधे ईमाई श्रेष्ट श्राधे हिन्दू है। या तुम हिन्दू से अब ईश्वर्ड है। नेवाने हो १

सुदशनदाम न मृत्यु कि उत्तर दिया में ठीक ठीक नहीं ममसता कि ग्रेस मनुष्य की मित श्रीर उच्च श्री के जानन में जिस ने कि तुम्हारी पूरी पूर्व जान पहन न नहीं है तुम्हारा क्या श्रीभिप्राय है या खाज ही के लिये तुम ग्रेसे प्रश्न कर रहे का यदि तुम मुक्ते यह बतना दंश्रीगं तो में श्रीर भी कुछ कहंगा।

उस न उत्तर दिया कि में ठीक ता नहीं कह सकता हूं कि यही बात है था काई दूसरी। ज्यों ही तुम आय है। त्या ही में न देखा कि तुम्हारी हिंच खीट का जीवन चारत पहने में बहुत अधिक दिखाई पहनी है आर इस का कारण में ठीक ठीक नहीं समस्ता।

सुदर्शनदाम ने दृषरा प्रश्न पृष्ठकर तुग्त उत्तर दिया तुम ने भी ता खाँछ का जीवन चरित्र पढ़ा है। निस्तन्देह तुम ने उस श्रात्मत्यागी परित्र शीवन के श्रीर उन की कद्यानिया के बीच में जिन का किन्दू लीग प्रगट रूप से पृजते हैं भेद देखा होगा। यदि हम लीग उस सब से पृर्ण मनुष्य के जी इस मंसार में श्राया पीछे जाना श्रीर उस की श्राज्ञा मानना श्रस्तीकार कर सकते हैं। किसी दूसरे धन्ने में मुक्ते किसी का भी बतलाश्रो जी उस की विश्वास त्रीत त्राक्ता पालन के ऋधिकार येग्य है। वे त्रीर में उस के पीके है। लेजगा।

े तब पननवाल ने पृष्ठा कि तुम फिर ईसाई की नहीं है। जान है। क्या तुम भी तुष्ठ समके जान में हरते हैं। उस ने उत्तर दिया में तुम से कहता है जैसा कि में कह जुका है कि याद मुमनाचार मन्य है तो में विश्वाम काता है कि योगु खीष्ट सब से पृष्ठ मनुष्य है जी मंगा में आया परना वह मेरे किस काम का है जो या हतार वर्ष पहिले हुआ खीर मरकर चला गया। याद में खीष्ट के जीवन मरित्र का प्रशास कहे तो मुक्त उस का ममान जीवन वितान का यह करना पहेगा परना में यह कैसे कहे में आपन म्यभाव की दृष्टना का जातने खीर प्रमानमा के ममान जीवन वितान की ग्रांस कही में यात करा वितान

पत्तननाल नं उत्तर् दिया कि इंस इं नाग कहते हैं कि यीशु श्रीष्ट अब भी जीवता है ग्रीर वह मनका में से जी उठा है। हां में ना इस बनावटी बात में बिग्वाम नहीं करता हूं परन्तु में इस बात पर ग्राब्यं करता हूं कि तुम इतन मीवन पर भी बिग्वाम नहीं करते हैं।।

े सुद्र गंनदास ने उत्साह पृष्ठंक कहा यही ता बात है। यदि मैं जान सकता हूं कि योण खोष्ट आज तक भो जीवता है श्रीर अपने समान है। ने के नियं सुभे शक्ति देसकता है तो मैं पन भर भी न हिनकिचाता। तुम ने सुभा से पृक्षा कि क्या तुम तुच्छ समके जाने से डरते हैं। इस प्रश्न का उत्तर तो सहज से दिया, जा सकता यदि मुक्ते योगा ख़ीष्ट की मृत्यु ग्रीर पुनस-त्यान के विषय में निश्चय है। जाता। उन लोगां शे जो हंश्वर के पुत्र का तुच्छ समकते हैं तुच्छ समके जाना प्रतिष्ठा को बात है। उसे ग्रपना साथी पाकर मुक्ते किसी बात से न हरना चाहिय।

तब पत्तनलाल बाला परन्तु मुभ से कही क्या तुम ममभतं है। कि यह है। सकता है कि परमेश्वर का पुत्र गेमी नीच श्रीर लज्जित मृत्यु से जैसी कि हम नाग मुममाचार में पढ़ते हैं मरे। निस्तन्देह यदि परमेश्वर अवतार लेना चाहता ते। वह अपने मृजं क्तुं से ठट्टा कियं जाने के बदले मंभार का अपनी ( गक्ति श्रीर गारव से जातता । नहीं नहीं भाई मेरा इस बात में बिश्वास करे। कि ग्रेमा नहीं है। सकता क्रुण पर घात किया हुन्चा दुष्कर्मी इंग्रवर्का पुत्र नहीं है। मकता। मुक्ते ता येस शिष्य बनने में बहा लज्जा ऋषिती । सुदर्शनदाम ने उदास होकर उत्तर दिया कि में कह चुका हूं कि मैं ऋषि ही नहीं जानता हू कि यह बात मच है कि नहीं यदि यह सच है ता परमंश्वर जा कुछ हम ने।ग उसे समभतं है उस से बहुतही भिन्न है।गा। यीशु स्त्रीष्ट ने कहा कि मैं
तुम लोगों के परमंश्वर की बतलान के लियं आय हूं। जब हम लाग उस से सीखेंगे कि परमेश्वर सच-मुच क्या है ती कदा चित् इम लीग समभ जावेंगे कि यह बात केंसे हा सकती है।

इस बीच में तुम क्या कर्ना चाहतं हो। क्या

तुम एसे की रहेगों न ईसाई न हिन्दू। मैं तो तुम्हें यह सम्मति देता हूं कि तुम जैसे थे वेसे ही फिर हो। जाओा। जे! धम्में हमारे बापदादों के लिये ग्रच्छा थ। वह ही हमारे लिये भी निस्सन्देह ग्रच्छा है ते। फिर उस बात के समभन की चिन्ता में तुम्हें क्यें पड़ना चाहिये जी कि तुम से कुछ मंबंध नहीं रखती है।

सुदर्शनदास न कहा जो कुछ तुम कहते हो सी ना असंभव है। मैं न इतना अधिक प्रकाश देख लिया है कि अब मैं अधिरे मे नहीं नीट सकता। या ता मैं उस परमेश्वर का पाक बेंगर जाने जिसे योश स्त्रीष्ट प्रगट करने का आया या या में परमेश्वर का चिनकुल मानंगा हो नहीं। हिन्देशों के परसेश्वर पर ता मैं न विश्वास कर सकता बेंगर न कहंगा।

इतने में बाहर से यह हल्ला मुनाई पड़ा कि गेंद् श्रल्ल का ख़ेल पूरा है। गया। पत्तनताल यह देखने का चला गया कि कांन जीता।

#### तीसरा अध्याय।

यदि काई उम की इच्छा पर चलने चारे तो इम शिक्षा क विषय में जानेगा।

मुदर्शनदास अकंले रह जाने से प्रसन्त हुआ। जे। कुछ बातचीत अभी हुई वह उस के जीवन का बहुत ही बिशंप समय था यह पहिला ही समय था कि उस ने जो कुछ उम के मन में श्रीत रहा था दूसरें से कहा श्रीर ऐसा करने से उस का सिंदु हो गया था कि इंसाई धम्मं की सत्यता मेरे मन में कितनी. गड़ गई है। अब ता धी छे हटना नहीं हो सकता था केवल आगे श्रागे ही बढ़ना था यह प्रकाश जिस की कि कलक उस के पास तक पहुंची थी कहीं पूर्ण रूप से अवश्य चमकता होगा श्रीर उस प्रकाश की श्रीर उसे अवश्य बढ़ना चाहिये।

पत्तननाल के गब्द अर्थात् "क्या तुम समभते है। कि ऐसा है। सकता है कि मनुष्य का पुत्र रोसी स्वित्तित ग्रीर नीच मृत्य से मरं " उस का फिर स्मरण हुआ। यह बात ता निम्सन्देह मत्य है। कि काई मनुष्य भ्रपनी इच्छा से दूसरां के लियं न इतना कंग सहेगा श्रीर न मरंगा यदि यह अत सत्य है। कि स्तिष्ट ने ऐसा किया है ते क्या यह सिंह न ही बेगा कि वह सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। जा कुछ मनुष्यों के लियं असंभव है सा निस्सन्देह परमेश्वर के लियं संभव है। पत्तनलाल कह चुका था कि सुक क्रश पर घान किय हुए दुष्कर्मी के शिष्य बनने मे बड़ी लज्जा आवेगी। सुदशनदास ने वहुचा इस से भी बहुत बड़ा बात सुनी थी। परन्तु वह उस के मन मे इतनी नहीं लगा थी जितनी कि ब्राज की बात। क्या यह कारण न था कि योगु स्त्रीष्ट जिनना वह समभता या उस से भी अधिक उस के लिय हाता जाता था। उस ने धर्म पुस्तक के पन्ने जे। वस के साम्हने रखी थी उलट पुलटकर एक बार फिर भी उस गकही पूर्ण मनुष्य के जीवन चरित्र की प्रान्तिम घटनाश्री के। जे। इस संमार में श्राया था। घढ़ने के लिये अपने मन में ठाना।

तब उम ने याहन राचित मुममाचार खे। लकर पही श्रीर ज्यों ही उस ने उस र दुत पटना के विषय में जब कि वह निर्देशिय पार्था न्याइयों के सन्मुख लाया गया श्रीर तब कि उस राजा के लिय उस की प्रजाने मृत्यु द ए उद्यादा पढ़ा न्याही वह श्रीर भव कुछ भून गया।

इस दाया उहराये हुए सनुष्य के ने। त्र की उपसा किस में दिएं जा सकती है। यदाप उस का प्राण्य संकट में था तथापि अपने पत्त में एक शब्द भी न वाना। जे। हुता करनेवाली भी ह के बीच में अकेला ही भय में पहा हुआ शां ति ग्रें। स्थिर रहा : उस प्रतंत्वाले के मृत्र संयह बात निकली कि निम्सन्देह वह मरना पाहता होगा नहीं ता वह अपने बचाने के लिये अवश्य यत करता। यदि उस ने मृतकों की जिलाया ते। यह काम करना उस के नियं बहुत ही सहज था। पर्नु वह की सर्ना चाहता था। यह ता सब से अधिक आध्यं की बात है।

इस प्रश्न का उत्तर देन के नियं वहां काई न था। उस मत्य के खं जी की के ई बतनाने वाना न था कि उस महान प्रभु ने अत्यंत नज्जा ग्रेर क्रंण की मृत्य से इस निये मर्ना चाहा कि वह उन नोगों के। जिन्हें पाप ने नष्ट कर डाला था ग्रंपन माथ पर-मेश्वर के श्रनन जावन में भागी होने के लिये उठावे। वह श्रपने का इस लियं नहीं बचा सका क्यों कि वह अपने बड़े ईंग्वरीय प्रेम के कारण ग्रेमा करने से रुक गया। वह मंमार में ट्रमरों का बचाने आया था श्रीर यह काम चाहे जा कुछ है। अवश्य पूरा होना चाहियं था।

सुद्गंनदास ने पढ़ा कि उन लेगों ने उसे कैसा
तुच्छ समका ग्रीर उम का ठट्टा किया तिसपर भी
उस के मुख से जिसे मृतकों का जिलाने की ग्रांकि
थी एक भी निन्दा की बात न निकली। वह दुःख
उठानेवाला इस अत्यन्त क्षेण के समय में दूसरा में
प्रवेशि के ग्रब्द बीलने के लियं ग्रपने का कैसा भूल
गया। तब उस ने पूरा हुआ इस विजय की पुकार
के विषय में पढ़ा जी क्रुण पर यात कियं हुए राजा
के मुख से निकला ग्रीर ज्यां ज्यां वह पढ़ता था त्यां
त्यां उस का विश्वाम होता जाता था कि यह मन्य
ही है हां सत्य ही है।

तब यह कया आरभ हुई कि वह जी प्रत्यक्त रूप में मृत्यु के आधीन हुआ कैसे विजयी है। कर कबर से जी उठा। यक बार फिर भी वह पहिले की नाई प्रवाध और मम्मित के शब्द बालने के लिये उपस्थित हुआ। वही यीश जो कृश पर लटकाया गया था। क्योंकि क्या उस के हाथ पांव में कीले के चिन्ह नहीं थे। अधेरा होता जाता था और इस लिये सुदर्शनदास देखकर नहीं पढ़ सकता था। उस ने अपने साम्हने की पुस्तक पर सिर मुकाया और उस के अन्तः कर्ण और मुख से यह शब्द निकला है यीश स्त्रीष्ट यदि यह सत्य है कि तृ अभी तक भीवता है यद्यपि तृ

भक्त बार मर चुका था ते। मुभ से बेल्न ग्रीर श्रपने के। मुभ पर पगट कर जिम से में जानूं कि यह सत्य है।

बह जीवता श्रीर महान स्नीष्ट उम के साथ था जिम ने उम के। इस प्रकार पुकारा श्रीर उस की पुकार व्ययं नहीं गई। वह गुक्त जो ईश्वर है श्रीर ज कुछ ममय तक ता मनुष्यों की दृष्टि में नहीं आता उस मिल्ली शिष्य पर प्रगट हुआ। श्रीर सक बार फिर भी यह उत्तर दिया गया मेर प्रभु श्रीर संर ईश्वर ।

उस दिन से जब कि सुदणंनद। सं श्रीर पत्तनलाल ग्रापम से खाली शालागृह में बातचीत कर रहे थे एक हफता बांत चुका या त्रीर तब एक दिन सबेर पत्तललाल न त्रपत पर जात हुए पीछं से किसी के जल्दी अल्दों शानं की त्राहट मुनी त्रीर एक शब्द भी जिस का कि उस ने अपने महपाठी का शब्द जान यह कहने हुए मुना कि में तुम से बात चीत करने का सबसर दृह रहा था सा यदि श्राप चाहें ना में श्राप के माथ चन्।

यननलाल ने प्रमत्ता पूर्वक स्त्रीकार कर लिया त्रीर मुद्रण्नदाम नुरन्त कहने नगा तुम्हें रमरण क्षेगा कि एक हफतः हुए हम ने गों की जापस में बात-चीत हुई थी जीर तुम ने मुक्ते अपनी पहिला दणा में नीट जाने की मस्मति दिई थी। में जानता था कि यह बात नहीं हा मकती यो त्रीर अब में तुम में कहना चाहता हूं कि जा सन्देह मेर मन में था से। अब मदा के निवारण है। गया अब में श्रापने पूर्ण हृदय से त्रिश्वास करता हूं कि यी शुक्षीष्ट सचमुच परमेश्वर का पुत्र है श्रीर यह भी कि वह श्रापनी निज इच्छा से क्रूग पर घात हुश्र। परन्तु फिर् जी उठा श्रीर श्राज के दिन भी शीवता है!

पत्तनलाल ने कुछ ठट्ठा करते हुए कहा ठीक है परन्तु कृपा करके कहिये कि आप ने यह अद्भुत खाज कैसे लगाया। है। सकता है कि यीणु कीष्ट ने आपटो तुम्हें दर्शन दिया है। और इस प्रकार तुम्हारे मन का इस विषय में स्थिर कर दिया है।।

सुदगंनदास ने बड़े आदर के माथ उत्तर दिया। हां सबमुच उस ने ग्रेसे स्पष्ट रीति से दगंन दिया कि मैं अब यह कभी नहीं से च सकता कि वह उकीस से। बर्ष के पी के नहीं जीवता है।

त्रारे भाई। यदि तुम यह जानना चाहते है। कि योगुर्फाष्ट जीवता है सा उम से मेरे समान प्रार्थना करे। कि वह तुम्हें दर्जन देवे।

पत्तनलाल ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह उस से जिस ने इतने बिश्वाम श्रीर उत्माह के साथ बात-चीत किई निन्दा के शब्द न बील सका श्रीर तिमपर भी वह बातचीत करनेवाले के साथ सहमत दिखाई पड़ने की भूल जिलकुल न करना चाहता था।

जब कि दानों तस्ण पुरुष थे। हो दर बातबीत करने से सकतर चुजनाप चले जा रहे थे पत्तनलाल ने पूछा अब तुम क्या करागे।

सुदशनदास ने उत्तर दिया तुम पूछते है। मैं क्या कर सकता हूं उसे जा मेरे विश्वास श्रीर प्रेम के

धाग्य है पाकर में खुलाखुली उस का शिष्य धनना स्वीकार करूंगा श्रीर इस बात का में ज्यों ही ठीक लाजसर पाऊंगा त्यों ही करूंगा।

क्या तुम ने मोच लिया है कि इस का क्या फल होगा तुम्हारे माता पिता ही तुम से घिन्न करेंगे ग्रोर तुम्हें तुच्छ समभेंगे।

उस ने उत्तर दिया हां मैं सब कुछ जानता हूं क्यें कि स्त्रीष्ट उन से छल नहीं करता जा उस के पी छे हो लेना चाहते हैं। में तुम मे जा कुछ उस ने कहा है ठीक ठीक कह सकता हूं क्यों कि मैं ने वे शब्द कंठ कर लिय हैं।

पत्तनलाल ने कहा कहिय।

तब मुदर्शनदास ने इन शब्दों की सुनाया। तुम्हें। में से जी के हैं अपना सबंस्व त्यागन न करे वह मेरा शिय नहीं है। मकता है। जी माता अथवा पिता की सुम से अधिक प्रेम करता है से। मेरे लाय नहीं। परन्तु मुना में तुम से बड़े बड़े और मदा रहनहारे फली के विषय में कहता हूं यीशु खीष्ट ने यूं कहा है कि जी की है मनुष्यों के आगे मुम मान लेजेगा। का तुम सममत है। कि येना ही सकता है कि उस समय में यह जिवार कहा कि में किस प्रकार पृथिवी पर तुच्छ समभा गया। उन मुख्य बातों में जी यीशु खीष्ट हम लेगा का सिखनाता है कि इस की बातों पर प्यान न देना चाहियं परन्तु मविष्य की बीरा देखना चाहियं कि हम की उससमय क्या मिलेगा।

पत्तनलाल इन शब्दों के सुनने से बिचार में पड़ा की उस के हृदय के बिचार उस के साथों के शब्दों की क्रीर फुकते थे और यदि वह सत्य बालता तो कदां चित् यह कहता तुम तो मुक्ते सममाकर ईसाई ही बनाने पर हो। परन्तु इस के बदले उस ने यह उत्तर दिया कि इन बातों पर विश्वास करने से तुम्हें काई हानि तो न पहुंचेगी परन्तु में यह नहीं समम सकता कि तुम अपने मित्रों का कलंक लगाने और जाक में डालने के बदले उन्हें अपने मन ही में क्यों नहीं रखते हैं।

सुद्रश्नदाम ने उदास हो कर उत्तर दिया यही तो सब से कठिन बात है में उन्हें शोक से बचान ता जा चाहता हूं बिशोध करके अपनी माता का जिसे अधिक शोक होगा। परन्तु मेरा पहिला कर्नव्य कर्म उन की आज्ञा पालन करना है जा माता पिता से भी बढ़कर है। यदि में उस के बचन के अनुसार न चलृं तो में उस के थाग्य नहीं हूं।

पत्तनलाल ने ग्रीर फिर कुछ न कहा क्यें कि वह जान गया कि मेरा मित्र समकाने से न मानेगा ग्रब ती वह ग्रपने घर पहुंच गया ग्रीर इस लिये वे एक दूसरे से बिदा हुए। जब लगभग एक महिना हो चुका तब सुदर्शनदास ने एक दिन उस से कहा कि मेरा बपतिसमा ग्रानेवाले इतवार की है। नेवाला है इस लिये में चाहता हू कि तुम वहां ग्राग्री। पत्तनलाल ने जाने की प्रतिज्ञा ता नहीं किई थी परन्तु जब वह दिन ग्राया तब वह कि भी ग्रदृष्ट शक्ति के द्वारा गिरजं घर में आ पहुंचा और जब उस ने अपने सहपाठी का उस पर जिसे कि उस के कितने एक देशवासी तुच्च समभने ये ग्रपना विश्वास निहर हाकर स्त्रीकार करते सुना ता उस के मन में यह प्रश्न उठा यदि योगु खीष्ट अभी तक जीवता नहीं है ता कहां से यह शक्ति आई जिम से मुदर्शनदास ने उस के निमित्त अपनी प्यासी से प्यासी बस्त के। भी त्याग देने के लियं तैयार ही गया। यदि वह जीवता हैं ता वह अवश्य मनुष्य से बढ़कर रहा होगा । उस न अपने मन में ठान लिया कि में अपना मित्र से मुख न माड़ंगा क्योंकि जा कुछ वह सत्य समसता था उस के स्वीकार करने में उम न साहस किया श्रीर यदापि में इंसाई कहलाना चाइता हूं तिसपर भी में स्त्रीष्टीय घम्मं से जा कुछ लाभ है। सकता है उठा जेगा श्रीर मुद्रशंनदास का यह सिंह कर दिखा-जगा कि यही उत्तम रीति है।

इस लिये ग्रेमा हुआ कि पननलाल चांदनी रात में अकेला बेठा या और यह सेचि विचार कर रहा या कि मेरा भाई क्या समकेगा यांद वह जान पावे कि में ईसाइं पुस्तक प्रतिदिन पड़ा करता हूं और कुछ कुछ उस की शिद्धा के अनुसार भी चलने का यह करता हूं।

# चै।या ऋध्याय।

### मुन्दरी।

श्रापने पाठकों का सुदर्शनदास से परिचय कराके श्रीर उस का कुछ पूर्व वृत्तान्त कहकर श्रव हम उस के घर का वर्शन करेंगे।

उस समय से सात बर्ष है। चुके थे जह कि सुदर्शन-दास ने अपनी जीवन की यह बड़ी तंबदीली किई अर्थात कि उस ने अपने बापटादों का धम्म छे। इकर प्रभु योशु स्त्रीष्ट के। अपना गुरु श्रीश अगुवा स्वीकार किया। इस तवदीली का पछतावा उसे स्त्रण भर के लिये भी कभी नहीं हुआ यद्यपि इस के कारण उसे अपने सब प्यारों से अलग होना पड़ा श्रीर वे लेगा उस से पृणा करने लगे श्रीर उसे तुच्छ समक्षने लगे जिन के। कि अ। पत्ति के समय में उस की रहा श्रीर सहायता करना चाहिये था।

उस के कुटुम्बियां ने जिन्हों ने उसे मरा समक्ष लिया था दा बर्ष तक उसे काई चिट्ठी नहीं भेजी। तब ऐसा हुआ कि एक दिन एक चिट्ठी आई। उस में केई मुद्द छाप न थी और उस का लिखना भी ऐसा था जी केवल पढ़ा ही जाता था उस के भीतर कागज़ का एक छेटा सा टुकड़ा था जिस पर जान पड़ता था कि कठिनाई से यह जब्द लिखे गये थे कि में भी ईसाई होना चाहती हूं और मुके ले चला। जब सुदर्शनदास ने इस बुर अहारां में लिखे हुए

मन्देश के। पढ़ा ते। उसे निश्चय है। गया कि इसे श्रवश्य करके मेरी स्त्री ने लिखा होगा। जिस का कि मैं ने भ्रपने में बिचार किया कि वह मुफ से सदा लीं अलग रिरेगी परन्तु यह लिखना बिलकुल न जानती थी मुके जान पड़ा कि उस ने इस में निःसन्देह बहुत यत्न किया है। गा स्रोर ज्यां ही उस ने चिट्ठी के शब्द पढ़े त्यां ही उस की आंखें भर आईं। सचमुच वह बड़ी प्रसन्तता से जाना चाहता या यदापि वह उस सोच विचार में था कि मैं अपना मनार्थ कैसे सिंह कर सकूंगा। डाक की मुहर से उसे जान पड़ा कि वह कुछ मील दूर एक गांव में अपने पिता के घर में रहती थी। छुट्टी लेकर वह चला और तुरन्त ही उस घर के समीप पहुंचा जिस में वह रहती थीं जिस की खे। ज में वह निकला था। तब वह साच बिचार करने लगा कि क्या में खुला खुली जाकर अपनी स्त्री का बिदा कर देने के लिये कहं या दिपकर उस से भेट करूं।

दस से चि बिचार में उस ने बह एक्का जिस में बह बेठकर आया था बहीं छे। इ दिया श्रीर एक्केबाले से थाड़ी दर पीछे अपने पीछे पीछे आने के लिये कहकर थीर थीरे चला। आंगन का द्वार खुला था। सीधे चले जाना बहुत सहज बात थी परन्तु ऐसा करने के शिह्ले उस ने यह पृष्ठकर श्रपना अना प्रगट किया क्या के हि घर में है। में भीतर आजे।

उस की स्त्री ने उत्तर दिया आहये और स्योंशी उस ने द्वार खेला त्यां ही वह उस से भट करने के लिये गई क्यों कि वहां और काई नहीं दिखाई पहता था। पति श्रीर स्त्री का अलग हुए दे। बरस से अधिक हो चुके थे श्रीर इस बीच में वह जो कि बच्चा ही के तुल्य थी अब पूरी स्त्री हे। गई थी। पहिले पति ही बोला श्रीर यह कहा कि मैं ने तुम्हारी चिट्ठें पाई श्रीर तुम्हें लेने का श्राया हूं परन्तु यह कैसे हो। सकता है। क्या वे तुम्हें जाने दवेंगे।

उस स्त्री ने उत्तर दिया मेरे पिता का मरे एक महीना हो चुका ग्रें।र तब से मेरी माता बिलाप करतो रहती है कि अब उस का सदा के लिय मेरा पालन करने पड़ेगा इस लिये मैं समभती हूं कि वह मुक्ते जाने देवेगी। श्रीर ऐसा ही हुशा। बिधवा होने की अपेदा इंसाई पतिवाली स्त्री है।ना अच्छा है और इस लिंघ सम्मति दे दिई गई और घोड़ी देर में उस एक्के में एक के बदले दे। बैठकर चले अब ता सुद्रशंनदास संसार में अकलान रहा। यह सब कः बर्घ में हुन्ना था। न्रीर त्रब इस बीच में दे। लड़िकयां के उत्पन्न होने से उन का कुटुम्ब बढ़ गया या जिस से पिता के। बहुत ही त्रानन्द हुत्रा जी केदाचित इतना खे। बैठने के कार्ण उन का बहुत ही ऋधिक प्यार् करता था। पर्न्तु एक कार्ण से उस का बड़ा शोक रहता था। ज्यों ज्यों दिन बीतते जाते थे त्यां त्यां वह यह बिना से। नहीं रह सकता था कि मेरी स्त्री केवल मेरे ही कार्या आई श्रीर खीष्ट के निमित्त नहीं जिस नाम के पीछे वह ग्राज कल पुकारी जाती है। यह बात सच है बपतिस्मा है।ने के पहिले उसे भली

धार सावधानी से शिला मिली थी और उस ने उन सत्य बातें। के। भी ग्रह्म कर लिया था जी डरी बतलाई गई थीं। परन्तु समय बीतने पर यह सिद्ध है। गया था कि उस ने प्रभु यीशु के। श्रपने हृदय से ग्रहरण नहीं किया था श्रीर न उसे उस के विषय में जानने की श्रीर उस की शाल्ला पालन करने की काई सचमुच इच्छा थी। वह उत्साहपूर्वक प्रार्थना किया करता था कि उस की ग्रांबें खल जावें जिस से कि वह त्रागकर्ता की स्नावश्यकता देखे स्रोर सपने का उस के हाथ में मेांपे जा उसे ग्रहण करने के नियं सदा तथार रहता है। यह केवल दुः स ही की वात नहीं थी कि सुन्दरी श्रच्छी ईसाई न थी। परन्त यह भनी स्त्री और माता भी न थी। वह घर का मला क्षेला श्रीर बरा रखती थी। श्रीर उस की दानां छाटी लड़िक्यां जैसा वे चाहती थीं तैसा करनं पानी थीं। वह ग्रन्पवय माता यह बात बिल-कुल नहीं समफती थी कि इंसाई स्त्री त्रीर माता का हिन्दू स्त्री श्रीर माता से बिलकुल भिन्न होना चाहियं श्रीर इस लियं जैसी उस की माता ने उस का शिका दिई थी बेसी ही उस ने श्रपनी दोनों छेटा लड़ कियां का भी दिई जिस का सचमुच यही अर्थ हे।ता था कि उस के। बिलकुल शिहा मिली ही नहीं। उस उक्त दिन की दशा और दिनों की दशा से भी वुरी थी वह घर जी कभी खुळ नहीं रहता था ग्रीर दिनों की ग्रपेता क्यू अदिन ग्रीप भी ग्रपिक मेला कुचेला था। उस दिन पहिले बड़ी आंधी चली

जिस से घर घूल से भर गया था। उस के स्वच्छ करने 🗥 के लिये प्रयत न किया गया था श्रीर जब कि मुद्रश्नदास ग्रपने दिन भर के काम के लिये तैया- . रियां करने लगा ता इर एक बस्तु जिसे वह छूता था धूल से भरी पाता था। उस की दोनें छोटी लर्डाकयां जिन का वह बहुत प्यार करता था मैले मे मैले कपड़े पहिने हुए इधर उधर खेल रही थीं यहां तक कि पिता का उन्हें अपनी लड़की कहने में लज्जा ग्राती थी। उस की स्त्री भी बहुत कुछ वैसी ही दिखाई पड़ती थी श्रीर उस उदास रूपी स्थान में ग्रालस्य से बेठी थी ग्रीर उसे सुधारने के लिये न श्राप ही प्रयत करती थी श्रीर करने के लिये न किसी का लगाती थी। सुदर्शनदास बड़ा समाजील पुरुष था और उसे ऐसे मैले कुचेले में रहने का कुछ अभ्यास है। गया था परनु आज की दशा उस के सहने याग्य न थी श्रीर उस ने अपनी स्त्री से भिड़ककर कहा कि इस प्रकार का घर ता नीच से नीच जाति के हिन्दू के लियं भी अप-मान की बात होगी। स्त्री ने भी उसी प्रकार फिडक-कर उत्तर दिया कि यदि आप अपना घर स्वच्छ कराना चाहते हैं तो नै। कर लगाइये क्यों कि काड़ना , ब्रहार्ना मेरा काम नहीं है। इसी प्रकार श्रीर भी कहाकुही हुई। श्रीर थाड़ी देर के पीछे सुदर्शन-दास अपनी आलसी स्त्री से श्रीर दिनों की अपेका श्रिषक श्रप्रसन्न होकर् घर से चला गया।

ज्यों ही उस का क्रोच शांत हुआ त्यें ही सुन्दरी

बहुत उदास होने लगी। उस का पति सदा ऐसा द्रयालु श्रीर कामल चित्त रहता था कि उसे तीक्ण उद् जिन के याग्य वह बहुत कुछ थी कभी नहीं सुनना पड़े थे। श्रीर जब दानों केटी लड़िक्यां ग्रपना कलेवा कर चुकीं ता उस ने ग्रपना कलेवा छोड़ दिया हुआ भी नहीं और बैठकर राने लगी। इतने में उसे यह कहते हुए एक शब्द सुनाई पड़ा जिसे वह नहीं पहचानती थी कि क्या में भीतर ब्राऊं। क्यांक द्वार खुला या इस लिये पुकार्नेवाली उत्तर कं लियं न ठहरकर भीतर चली गई। जब कि वह म्बन्त प्रवेत साड़ी जिस पर कि एक छीटा तक भी न पड़ा था पहिरे हुए पूप में खड़ी हुई ता उस के चैं।र उस घर की स्वामिनी के बीच में बढ़ा ही भेद दिखाई पड़ा। अपने पति की पुड़की से मन में दृश्यित हे कर सुन्दरी भी अपने और अपने आस-पास की दशा के कार्या लिजित हुई थे।र पहलान लगी। अपनी आंधें पांछती हुई वह भीतर क के हैं में गई श्रीर एक चाकी निकालकर लाई परन्तु पाहुनी ने उस की दशा देखकर बिर्छ।ने पर घेठना ठीक समभा जो कुछ कुछ स्वच्छ दिखाई पड़ता था। तब उस ने कहा का तुम मुक्ते जानती हो। थे। है दिन हुए कि मेरा पति यहां बदलकर आया है क्योंकि वह तुम्हारे पति का पहचानता था इम लियं उस ने उसे अपने घर बुलाया और जब कि वक्र भाषा तब उस ने मुक से यहां भाकर तुम से भेट करने के लियं कहा भाज मुक्ते अवकाश मिला

इस लिये मैं आई हूं। तब मुन्दरी की समरण हुआ कि मेरे पति ने मुभ से इस आनेवाली पाहुनी के बिषय में कहा था परन्तु अपने दुःख के कारण उस दिन वह श्रीर सब कुछ मृल गई थी।

जब बातचीत होने लगी तब दानां केाटी लड़िक्यां दें। इती हुई ग्रागई ग्रीर तब वे उस स्वच्छ बस्त्र पहिरे हुई पाहुनी के पास खड़ी हुई जिस ने कि उन्हें अपने पास बुला लिया था तब सुन्दरी फिर भी लज्जित हुई। पाहुनी ने कहा कि मेरी छोटी लड़ कियां इतनी खड़ी हैं कि पाठशाला जाने लगी कीं श्रीर जब वे घर में नहीं रहतीं ते। घर बहुत ही सुनसान जान पड़ता है। तुम अपनी माता के साथ किसी दिन मेरे घर जाकर मुक्त से भेंट करे। ता श्रच्या है। दानां छाटी लड़िक्यां ने बड़े चाह से उत्तर दिया श्रच्छा हम श्रावेंगी क्यांकि उस मधुर शब्द में त्रीर प्रसन्न मुख में कुछ ऐसा प्रभाव था जिस से कि लड़कियां तुर्न्त मेर्रित है। गई। जब वह जाने लगी तब उस ने कहा है बाहन तुम उदास और दुःखित दिखाई पड़ती हो। यदि तुम किसी प्रकार की सङ्घायता चाहा ता में प्रसन्नता-पूर्वक जहां तक बन पड़ेगा करूंगी।

इन दयालु शब्दों से उसे फिर हलाई सा गई श्रीर यह सिद्ध हो गया कि वह उदास केवल दिखाई ही नहीं पड़ती थी परन्तु सचमुच में उदास थी। पाइनी ने उसे अपने पास बैठा लिया श्रीर दयापूर्वक कहा कि मुके त्रपना दुःख बतलाचे। कदाचित में तुम्हारी सहायता कर सकूं।

सिसकते हुए सुन्दरी ने कहा मेरा पति मुक्त से श्राप्तस्य है श्रीर में नहीं जानती कि में किस्रीति उसे प्रसन्न करूं।

जब पाहुनी ने घर की चारों ग्रीर मैंला कुचेला दंखा तो उसे उस ग्रप्सक पति के साथ उतनी ही इमदर्दी हुई जितनी कि उस दुः खित स्त्री के साथ ! क्यांकि यह ग्रावश्यकता नहीं थी कि कोई उस से इस विपत्त का कार्या कहता ।

तब उस ने घीरे से कहा कदाचित तुम्हारे पति का तुम से खप्रसन्न होने का काई कारण है। मैं समभती हूं कि मैं उस का अनुमान कर सकती हूं।

मुन्दर्श ने क्राधित है। कर उत्तर दिया कि मेरी
माता का कभी यह आशा नहीं थी कि मुक्के भाइना
बहारना पड़ेगा। यह मेरा काम नहीं है और मैं उसे
न कहंगी। पाहुनी ने मुसकुराकर कहा मैं समभती
हैं कि जब मैं आई तब मैं न एक ने कर्नी देखी
क्या वह नहीं भाइ सकती।

उस ने उत्तर्दिया हां जब वह चाहती तब भाइती है पर्न्तु वह बड़ी ग्रालसी है ग्रीर कल रात का जब वह ग्रपने घर गई तब से ग्रभी ग्राई है।

तब पाहुनी ने पूछा कि क्या तुम श्रपने पति केर अप्रसन्न करने की श्रपेता भाड़ने वहारने से श्रपिक डरती है। । क्या तुम्हें स्मर्ण नहीं है कि हमारे प्यारे थी शुने श्रपने शिष्टों के पांव धाये। ता हम नेगों के। अपने घर काड़ने में क्या लिकित है।ना नाहिये जब कि उस काम की करने के लिए श्रीर काई नहीं है। उसी समय वह भागी हुई नेकिरनी श्रा पहुंची श्रीर उस की स्वामिनी ने जी कुछ गड़बड़ हुई थी उस सब का दाष उस पर लगाकर अपना दुःख हलका किया। पाहुनी के मन में श्राया कि मैं इम मेंले कुईले घर का स्वच्छ करने में सहायता दे के परन्तु उस ने देखा कि श्रभी इस की श्रावश्यकता नहीं है। इस लियं वह फिर भी जाने का तैयार हुई श्रीर उस नेवत का फिर से दुहराया जिसे कि यह उन दोनों छोटी लड़कियों का दं चुकी थी श्रीर भेंद का दिन भी ठहराया।

#### पांचवां चच्चाय ।

#### गर्मीलीन ।

ग्रमीलीनसिंह उदास चित्त से ग्रपने घर नीटी जहा वह पहिले थी तहां ही वह सुद्र्यनदास के श्रिय में सुन चुकी थी ग्रीर वह उस से हम-दर्दी ग्रीर संगति करने की बाट जोहती थी जो खीए के निमित्त इतना दुःस उठाकर जैसा उस के बिश्य था उस के श्रनुरागी भक्त बन गये थे। सुन्दरी के पति की भेंट से कुछ निराश हुई परन्तु जन्न उसे उस उदास दुश्य का स्मर्ग ग्राया जिसे बह तुरन दोहकर ग्राई थी ते। उस के मन में

उदासी छा गई। जब कि उस ने अपने मन में यह सोचा कि हमारे इंसाई कहलाने से क्या लाभ हैं यदि हम ने सीखा है उस से हम अच्छी स्त्रियां ग्रीर माता बन सकती हैं। तब बह पति स्त्री श्रीर सब से अधिक खीष्ट के निमित्त दुः खित हुई। यदि हम ग्रपने हिन्दू परेगिसयां से अधिक भले नहीं हैं ग्रथवा उन से खुरे हैं ता हम ग्रपने प्रभु का कैसा ग्रपमान करते हैं।

तय उस का उस समय का स्मर्ण श्राया जब कि
वह श्रापही यह नहीं जानती थी कि ईसाई होने का
श्रेष्ट मीखनेवाला श्रीर खीष्ट का श्रनुगामी होना
है ग्रीर जब कि वह कमी २ गिरजा घर जाने ही
में ग्रीर घर में पुस्तक के कुछ पद पढ़ने ही से
पूर्ण संतुष्ट रहती थी। वह प्रभु यीशु खीष्ट के विषय
में तो जानती थी परन्तु उसे श्रपना प्रभु श्रीर गुरु
कमी नहीं समक्ती थी जिस का प्रसन्न करना उस के
जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिये था। तब उस
का उस की मेंट का स्मर्ण हुश्रा जिस का जीवन
यसा मिन्न प्रकार का था कि वह समक्तने लगी कि
में भी स्वार्थी श्रीर निर्थंक जीवन व्यतीत करती
हूं। मोनिका मुकरजी ने उस का सिखलाया था
कि ईसाई होने का श्रथं खीष्ट का होकर रहना है।
श्रीर उसे सब बातों में प्रसन्न करने का यत करना है।

पहिले पहिल ता उसे इस नयं जीवन के जीवन की के। इंडच्छा न थी। पर्नु शोक श्रीर भय के समय में उस ने ख़ीष्ट का शब्द यह कइते मुना था कि ई सब लोगो जो परिश्रम करते श्रीर बेग्ध से दबे है। मेरे पास श्रात्री श्रीर में तुम्हें बिश्राम देकंगा। उम ने उसे मुनकर माना श्रीर तब से उस का जीवने बदल गया था।

उसे यह श्रविचारी श्रीर यह श्रसावधान स्त्री ऐसी दिखाई पड़ी जैसी कि वह पहिले श्राप ही भी श्रीर उस के हृदय से यह प्रार्थना उत्साहपूर्वक निकली कि है प्रभु यदि वह तुभे श्रीर तेरे प्यार का नहीं जानती है ता यह बर दे कि मैं उसे तेरे पास ले श्राऊं।

जब वह अपने घर पहुंची ता उस ने अपने घर में चौर उस में जिस के। वह तुरत्त ही छे। इकर चाई थी काही भिन्नता देखी धन ग्रीर सुख चन के चिन्ह ता नहीं परन्तु केवल स्वच्छ श्रीर शांति के चिन्ह बहां थे। यह घर उतनाही ग्रपनी स्वामिनी के योग्य था जिनना कि दूसरा ग्रपनी स्वामिनी के याग्य था। एमीनीन सिंह सीधी भीतर के काठे में चली गई श्रीर वहां घुटने टेककर उस ने एक बार फिर भी इस कुटुम्ब का परमेश्वर के हाथ में सांपा ग्रीर यह बिनती किई कि हे ईश्वर यदि मैं उन का ऋधिकतर अच्छे जीवन में ले जाने के लिये उद्दर्श जाऊं ता मैं उस काम का जा कि मुके सोंपे जावें सच्चे प्रकार से कर सकुं। जब से वह खोष्ट के शिलालय में आई थी तब से उस ने कई सीखने याग्य शिक्षायें पाई थीं पर्नु उन में एक मुख्य शिक्षा यह थी कि प्रार्थना के खिना केाई काम न करना। उस के जिन जान धीर २ यह उस के जीवन की रीति होती

जाती थी जैसे वह अपने संबंध श्रीर लाभ की बातां का अपने पात से स्वाभाविक प्रकार से कहा करती थी वेसे ही उन सब बातां का जा उस के साम्हन पहर्ता थीं अपने प्रभु से स्वाभाविक प्रकार से कहने के लिये सीख रही थी।

उस ने एक दिन ऋषने मित्रों से कहा मुक्ते काई भी बात उसने कों खिषाना चाहियं जब कि वह मुक्ते ऋषने में रहने के लियं कहता है। यदि में ऐसी भगनता से उस में मिनी हूं तो सब कुछ जा कुछ मुक्त से संबंध रखतों है उस का भी ऋवश्य है। ना चाहियं।

गक जात श्रीर भी करनी थी। स्त्रीष्टकी यह दासी छ नीगां की सदा गक नाम की पत्री रखती थी जी बिशंप उस के हृदय में रहतं थे श्रीर जिन के नियं बह निन्ध प्राणंना करना चाहती थी इस लियं नये नाम जुड़ गये श्रीर सुदर्शनदास श्रीर उस की स्त्री श्रीर नड़कंडाले नित्य प्राणंना में राजाश्री के राजा के सन्मुख लाये जाते थे। एमीलीन बहुत दंर तक शकेली न रहने पाई। एक गाड़ी श्रा पहुंची श्रीर तब उस ने एक शब्द का जिस का बह पहचानती थी यह कहते सुना कि क्या के हैं पर में है।

उस पाहुनी का बहुत देर नहीं खड़े रहने पड़ा। बह तुरत बेठकर अपनी बातचीत करने लगी। उस ने कहा तुम्हें रमर्गा होगा कि एक बार तुम ने मुक्त से कहा था कि में प्रसन्ततापृत्वक कुछ जनाना काम करंगी यदि केर्ड ऐसा निकट होवे जहां में जा सकूं। मेरा एक बिद्यार्थी अभी यहां निकष्ट ही श्राकर रहा है इस लिये मुक्ते उस के यहां जाने में श्रव बड़ी कठिनाई पड़ती है। परन्तु तुम्हारे लिये बहुत सहज पड़िंगा यदि तुम उस के पड़ाने का काम श्रपने हाथ में ले लेश्री ता मैं यह घर तुम्हारा ही सममूंगी।

र्मीलीन का मुख फलकने लगा। इस नये स्थान में अपने प्रभु के लिये कुछ काम करना यह अहुत ही चाहती थी। श्रीर श्रम बिना ढूंढ़े हुए वह उसे श्रकसात मिल गया उस ने श्रपने हृदय में कहा कि हे प्रभु में तेरा घन्य मानती हूं। श्रीर उस ने श्रपने मुख से कहा में उस घर का जाने में खड़ा उपकार मानंगी। इस नये स्थान में श्राकर माने। फिर से जीवन श्रारंभ करना है श्रीर में प्रति-दिन यही श्राशा करती रहती हूं कि मुक्त के हैं बाम करने की मिले।

पाहुनी ने उत्तर दिया इस बात की काई चिन्ता नहीं है। परमेश्वर की इस देश में इतना श्रियक काम कराना है श्रीर उसे इतने कम करनेवाले हैं कि इम लोगों की निश्चय है। सकता है कि वह किसी की जी उस की करने के लिये तैयार है श्रालमी न बेठा रखेगा। तब उस घर का पता बतलाकर यह पाहुनी चली गई। वह अपने हृदय में केंसी श्रानं-दित हुई जब कि उस ने यह जाना कि यह नई श्राई हुई ऐसी स्त्री है जिस ने श्रपना हृदय श्रीर जीवन स्त्रीष्ट के। सींप दिया है जिस ने उसे मील ले लिया है श्रीर इस लिये वह उन लोगों के लिये जिन के बीच में वह रहने की आई है निस्तन्देह
ग्रानंद का कारणा होगी। मार्ग में जाते हुए
इस ने श्रानन्दपूर्वक ग्रपने मन में कहा मुक्ते ती
एंसा जान पड़ता है कि माना मुक्ते एक नई मित्र
श्रीर सहकर्मी मिल गई है। ग्रब तो दस बज
गये थे श्रीर उस का पति ग्रपने काम से ग्रीर लड़के
पाठशाला से जल्दी ही ग्रानेवाले थे इस लिये ग्रब
इस नये घर की जाने के लिये। समय न था क्येंकि
यह की ग्रीर माता जानती थीं कि उन लेगों की
जिल्हे कि परमेशवर ने मुक्ते दिया है चिंता करना
श्रीर ग्रपने घर की ठीकरकना भी विशेष काम है
जिस का परमेशवर ने मुक्ते सींपा है।

## इटवां ऋध्याय।

#### शिखरानी।

त्र दिन के। ई हिन्दू तेव हार था इस लिये पत्तम लाल की छुटी थी श्रीर वह घर ही में था यह बात श्रीर किसी दिन नहीं हो सकती थी। उस का मन एक पुस्तक के पढ़ने में लगा कि इतने में किसी के पैरों की श्राहट से उस ने ऊपर ताका श्रीर देखता क्या है कि एक हिन्दुस्तानी स्त्री स्वच्छ श्रीर ख़ित साड़ी पहिरे हुए मेरे साम्हने खड़ी है। उस के रूप से श्रीर इस बात से कि वह पैदल चलकर श्राई थी पत्तनलाल जान गया वह निः मन्दे हं साई है श्रीर श्राश्चर्य करने लगा कि ऐसी पाहुनी जी पहिले कभी नहीं श्राई श्राज कैसे मेरे घर पहुंची। उस की बहुत देर तक सन्देह में न रहने। पड़ा। उस पाहुनी ने कहा कि उस मिससाहिबा ने जी कि श्राप की स्त्री के। पढ़ाती थी मुक्त से यहां श्राने के लिये कहा। क्या में श्राप की स्त्री से भेंट करके यह प्रबन्ध करूं कि मेरे लिये श्राकर उसे पढ़ाने का कीन सा उत्तम समय होगा।

पत्तनलाल यह वात चाहता ही या श्रीर इस लिये ग्रपनी स्त्री का बुलाने के लिय गया। पहिले वह लजाती थी और कुछ नहीं बेलिती थी परन् जब एमीनीन के कहन पर पत्तननाल चला गथा ता उस का मुंह खुला ग्रेगर फिर ग्रच्छी रीति से बातचीत होने लगी । यह नहीं है। सकता था कि स्किनगी अपने उस छोटे लड़के के विषय में बात-चीत कियं बिना रह सकती जिस का कि वह बहुत प्यार करती थी ग्रीर जी कंवल थीई ही दिन जीवता रहा। ज्यें। ही वह अपनी छूंळी गेरद ग्रेंगर मूने घर के बिषय में बाल रही थी एमीलीन ने उस का हाथ पकड़कर कहा है प्यारी बाई में जानती हूं कि यह दुः व कैसा होता है क्यों कि मेरा पहिलाठा द्योटा लड़का भी एक बर्घ का है। कर जाता रहा श्चार में भी यही कहा करती थी कि मेरी गेद छूं छी है। गई । परन्तु तब से मैं यह समक गई हूं कि परमेश्वर ऐसा श्रानन्द दे सकता है जिसे कोई नह ले सकता। रुक्तिणी ने उदास है। कर कहा कि जब

तक मेरे दूसरा लड़का न हो तब तक मैं फिर कमी सुखी नहीं रह सकती। एमीलीन ने तुरन्त उत्तर नहीं दिया उस का सकिनगी से जा कि जानती थी कि शेक क्या है परन्तु शांतिदाता परमेश्वर के विषय में कुछ भी नहीं जानती थी इतना कुछ कहना था कि उसे यह सावना पड़ा कि कैसे आरंभ करंद श्रीर पहिले क्या कहूं।

उस ने च्याभर ठेइरकर पूछा कि क्या में तुम से उस विधवास्त्री को कथा कहूं जिस का एक लीता पुत्र सर गया परन्तु जिस की वह फिर मिल गया।

स्विन्हीं ने कहा वह मरा न होगा नहीं तो वह उसे फिर कैसे मिलता। जो मरता है सा फिर कभी नहीं लीटता। कैसे लेट सकते हैं।

स्मीलीन ने कुछ उत्तर नहीं दिया परन्तु उस कथा के। पढ़ने लगी। जब वह पढ़ चुकी तो कांक्नणी ने कुछ ध्यान न देकर कहा कि में यीशु स्नीष्ट के विषय में जानती हूं यह उस की पुस्तक है। मेरे पति के पास धम्मंपुस्तक का नया नियम है ग्रीर कभी २ में ने उस का उसे पढ़ते सुना है। में चाहती हूं कि में भी उन दिनां में होती तो कदाचित् वह कुरे बच्चे के। जिला देता। परन्तु श्रव तो के। इ नहीं कु जो ऐसा कर सके।

ति स्व एमीलीन ने उस से कहा कि मैं इस बात का बिश्वास करती हूं कि मेरा देाटा लड़का जो दस खर्ष हुए मर्गया ग्रभी तक परमेश्वर के घर में जीवता है ग्रीर किसी दिन मैं जाकर उस के साथ रहूंगी। र्श्वनणी ने निश्चित्तता से उत्तर दिया कि श्वाप इंसाई हैं श्रीर यह तुम्हारा धर्म है परना में हिन्दू हूं श्रीर हमारा धर्म भिन्न है।

एमोलीन ने जाना कि यह ऐसी स्त्री है जिस का में बातचीत करने की अपेदा प्रार्थना करने के द्वारा अधिक लाभ पहुंचा सकती हूं। इस लिये उस ने उस से अपनी पुस्तक लाने के लिये कहा जिस विषय में उस का मन अकिंघतर लगता हुआ दिखाई पड़ा। और तब प्रतिदिन पाठ पढ़ाने का समय नियुक्त करके वह चलने लगी।

रुक्तिणी ने पूछा कि क्या ग्राप अजन न गावेंगी निससाहिका जो ग्राती थीं सदा गीत गाया करती थीं।

र्मीलीन फिर बेंठ गई ग्रीर तुरम ही उस की स्तुति के शब्द जी हिन्दुश्रीं श्रीर ईसाइयों का भी त्रायकर्ता है गूंजने लगे।

जब यह पाहुनी घर से निकलकर जाने लगी ते। घलनलाल साम्हने श्रा गया श्रीर विनयपूत्रक कहने लगा कि मैं समफता हूं कि श्राप मेरी स्त्री के। बहुत ही मूलं श्रीर श्रज्ञान पावेंगी।

एमीलीन ने तुरम उत्तर दिया कि नहीं नहीं । यदि वह ऐसी देवें भी तो केवल इस लिये हैं । कि वह पढ़ाई नहीं गई है। तब एकाएक इस के साथ दी उस ने उत्साह पूर्वक यह भी हना कि स्था हम लोग सब बड़े मूर्व ग्रीर शहा तियार रहता है। इस ले।गां का चाहिये कि उस की इच्छा का जानें श्रीर पूरी करें। इतना कहकर वह ज्ली गई।

पत्तनलाल इन शब्दों की अर्थात् इम की चाइये कि परमेश्वर की इच्छा की जानें श्रीर पूरी करें से चता खड़ा रहा। उस की यह संभव जान पड़ता था कि यदि में परमेश्वर की इच्छा के जानूं भी ते। उसे पूरी करना न चाहूंगा। इस से यही श्रच्छा है।गा कि में उसे जानूं ही नहीं। इतने में चिट्ठीरसा चिट्ठी लेकर श्रा पहुंचा थार इस लिये उस का मन श्रीर दूसरी बातों में लग गया यह चिट्ठी उस के भाई के पास से आई घी जिस ने यह लिखा था कि मेरी स्त्री कुछ दिन के लिये अपने में के जानेवाली है इस से में श्रपनी विधवा बहिन के भेजना चाहता हूं कि वह जाकर कुछ दिन श्रपने छै।टे भाई के साथ रहे।

जब पत्तनलाल ने यह बात पढ़ी ते। उस ने से। चा जान पड़ता है कि मेरा भाई खब अंग्रेज मिस साहिब के आने के डर का भूल गया है क्यें कि वह खब शिवरानी का उसी भय में भेजना चाहता है। कुछ भी है। खब ता मेरा पूरा बचाव है में अपनी बहिन से जब वह आवेगी ते। कह दूंगा कि तुम बिहारीलाल की सम्मति के बिना नहीं पढ़ सकती है।।

इस लिये ऐसा हुन्ना कि दूसरी बार जब एमी-लीन अपनी विद्यार्थी के पास आई ते। उस ने घर में एक नई स्त्री के। देखा। उस के। यह बतलाये जाने की न्नावश्यकतान थी कि वह साधारण श्वेस साड़ी पहिर्नेवाली बिघवा थी। उस सुकुमारी
सुन्दर श्रीर उदास चित्तवाली लड़की का देखकर
उस की करुणा श्राई श्रीर तुरन्त ही उस ने श्रपने
सन में यह प्रार्थना किई कि है प्रभु यह बर दे कि
वह तुके जानने लगे श्रीर उस शांति का पावे जी
तु दे सकता है।

एमीलीन ने तुरन्त कड़ा कि मैं तुम का भी पढ़ाऊंगी। परन्तु उस का बड़ी निराशा हुई जब कि उस लड़की ने यह उत्तर दिया कि मेरा भाई कहता है कि तुम अपने बड़े भाई की सम्मति बिना नहीं पढ़ सकती है। श्रीर में जानती हूं कि वह इस बात के। कभी न चाहेगा। परन्तु में पास बेंठी रहूंगी कदाचित् में ग्रपनी भाजाई का पढ़ना सुनते २ कुछ सीख जाऊं। श्रीर ऐसा हुश्रा कि जब परमेश्वर के पुत्र के विषय में कथा सुनाई गई जो कि मनुष्यों के। परमेश्वर की ग्रेश लाने के लिये देइ धारी हुआ ते। उस ने जो कि विद्यार्थी थी शब्दें। का ता सुना परन्तु उन पर ध्यान नहीं दिया परन्त् उस ने जा पास बेंठी थी श्रीर जिस का मन उदास था क्योंकि जी कुछ वह इस जीवन में सब से ऋधिक बहुमूल्य श्रीर प्रिय समकती थी से। बेटी थी उस , समाचार के। भानन्दपूर्वक सुना जे। उस जीवन का मार्ग बतलाता है जिस पर मृत्य की छाया कभी नहीं पड़ सकती है ग्रीर जिस की सुन्दरता के। न क्रोश नष्ट कर सकता है।

एक दिन जब पत्तनलाल काठे में से निकला तेर

उस ने श्रपनी बहिन के। उस ईसाई पाठिका की आतों के। बहे ध्यानपूर्वक सुनते देखा। उस ने श्रपने नित्त में बिचार किया कि न जाने बिहारीलाल इस बात के। सुनकर क्या कहेगा। कुछ भी हो मैं श्रपनी बहिन के। न पढ़ने देने में उस की इच्छा पालन करता हूं श्रीर मैं उस के। के। ठे के बाहर ते। निकाल ही नहीं सकता। इस के सिवाय में जानता हूं कि उस की कुछ हानि न पहुंचेगी। यदि के।ई धर्म है जिस से उदास मन के। शांति मिल सकती है ते। वह इंसाई धर्म ही है। इस प्रकार इस भूखे श्रात्मा के। जीवन की राटी मिलती रही। श्रीर उसे उस से खुड़ाने के लिये किसी ने प्रयत्न भी न किया।

### सातवां प्रच्याय।

#### शिवरानी की प्रतिचा।

ग्रंक दिन रात की बड़ी गम्मी थी इस लिये शिवरानी छत पर चली गई थी क्यों कि वही एक स्थान था जहां कुछ ठंढा था। वह एकान्त स्थान बाहती भी थी क्यों कि उसे ग्रंपनी भाजाई की सदा बक २ से ग्रलग रहने में बिग्राम मिलता था। यह लड़की शिक में पड़ने से पहिले भी सदा शांत श्रीर बिचारशील रही थी। गये वर्षों में भी वह ग्रंपने भाई पत्तनलाल की बड़ी बिश्वस्त मित्र थी। यदापि वह उस से कुछ वर्ष काटी थी श्रीर जब कि पत्तन- साल जो कुछ वह सीखना श्रीर करना चाहता था सी उस से कहता था तो वह अपने मन में बिचार किया करती थी कि यदि में भी पुरुष होती ते। ' विद्वान बनती परन्तु क्या करूं में तो केवल स्त्री ही हूं। धीरे २ माई श्रीर बहिन में बड़ा भेद पड़ गया। एक तो सर्वथा मूर्क ही रह गई श्रीर दूसरा श्रिक विद्वान है। गया। इस के पीछे सक्तिशी का श्रपने यति के घर जाने का समय श्रा पहुंचा श्रीर पत्तन-साल भी नगर में रहने के लिये चला गया श्रीर तब से फिर उन की श्रापस में बहुषा भेट नहीं होती थी।

पांच वर्ष पीछे यह वहिन ग्रापने भाई के घर में फिर ग्राई। इस समय उस का पित मर गया था कीर इस से भी ग्रांधक शोक की वात यह थी कि उस का छोटा लड़का भो जिसे वह बहुत प्यार करती थी मर गया था भीर इस के सिवाय उस की छोटी लड़की भी जिस का देख २ कर उसे कुछ समय तक प्रवेश्व रहा था मर गई। ग्रेश इस प्रकार उस की माता उदास ग्रेश श्वकेली रह गई।

यह बहुत ही साधारण बात थी और इस लिये किसी के बिचार न हुआ कि शिवरानी दिगुण प्रेम और इसदी के योग्य है। और वह बोती बातेंं के विचय में जो फिर लीटकर नहीं था सकती थीं अपना जीवन बिताती रही। परन्तु जब से वह अपने भाई के पर आई तब से बहुत तबदीली है। गई। ये दोनों जो आपस में एक दूसरे के। बहुत कुछ समसते थे फिर भी आपस में एक दूसरे के। बहुत कुछ समसते थे फिर भी आपस में मिलने लगे ग्रीर

इस प्रकार संसार उस के लिये जी कि बहुत कुछ ्र स्वा बेठी थी प्रव सूना नहीं जान पड़ता था। फिर न उस का उस की भाजाई की पाठिका एक नई मित्र मिल गई थी जो उस के दुः सें। का अपने निज दुः सें। के समान समफती थी। श्रीर इस लिये उस के दुः सों के कारण वह उसे सीर भी मधिक प्यार करती थी। उस के मुख से उस ने उस के विषय में सुना जा परमेश्वर हाकर मनुष्य हुन्ना सीर जिस ने भपने का ईश्वरत्व युद्ध के बड़े २ काम करके चीर प्रपने से निर्वतों का दबाकर नहीं पर्न्तु बाक से दबे हुन्नों का बेन्का उतारकर चीर पीढ़ितां की पीड़ा का चंगा करके चीर मृत्यु के फंदे में पड़े कुए लोगों के। मुक्ति देकर प्रगट किया। उस ने यह भी सुना कि उस ने अपनी शक्ति अपने स्वार्थ के लिये नहीं लगाई पर्नु अपने ऊपर क्रेश का ऐसा बाभ लिया जैसा कि किसी ने कभी नहीं लिया था। चीर जिस ने कि इस संसार में एक हो निष्पाप है। कर संपूर्ण संसार के पापों का बे। का अपने जपर लिया श्रीर जिस ने उन्हें निवार्श करने के लिये कृश की मृत्यु सही। वह जिसे इस बात के जानने का प्रयोजन भी नहीं था कि दुःख क्या है ग्रत्यन्त भारी दुःख सहा। उस ने जिस ने कि कभी पाप नहीं किया था पाप का सब से बहा दंड सहा।

क्या ग्राञ्चर्य की बात है कि उस ने एकान्त में जाना चाहा इस लिये कि वह इन बातों पर बिचार करे। वह बहुत देर तक श्रकेली नहीं रह गई। पैरें। की श्राहट सुनाई पड़ी श्रीर तुरन्त ही पत्तनलाल, कत पर श्रा पहुंचा श्रपनी बहिन के। श्रपने पहिले ही वहां देखकर उसे श्रचंभा हुश्रा परन्तु वह उस के पास यह कहता हुश्रा बैठ गया कि बड़ी गर्मी है मैं यहां श्राया हूं कि देखूं यहां कुछ ठंढ मिले।

शिवरानी ने बिचारपूर्वक कहा हां मैं इस के लिये श्रीर इस के सिवाय श्रीर २ बातों के लिये भी यहां श्राई हूं। फिर उस ने कुछ हिचकिचाते हुए यह भी कहा कि मेरे मन में बहुत सी बातें हैं श्रीर उन के। मैं नीचे की श्रपेक्षा यहां श्रिधिक सहज से सोच सकती हूं।

उस के भाई ने कुछ अयंभित है। कर उत्तर दिया हां ऐसी बात है। तुम का किस बात का सीच बिचार करना है। तुम का ते। इस बात का भी सेच बिचार नहीं होता है कि अब भाजन बनाने के लिये कितना आटा और घी लगेगा।

शिवरानी ने उत्तर दिया कि हां यह ता सच है। परन्तु संसार में आटा श्रीर घी के सिवाय श्रीर भी बहुत सी बातें हैं। श्राटा श्रीर घी से ता केवल हमारी भूख तृप्त किई जा सकती है परन्तु इन बस्तुश्रों से हमारा हृदय तृप्त नहीं है। सकता है।

पत्तनलाल चें क पड़ा श्रीर जब उस ने इस सुन्दर मुख के। श्रपने साम्हने देखा ते। उस के। यह बिचार हुश्रा कि मेरी यह सुन्दर बहिन श्रीर दूसरें। की नाई जे। सदा घर की बोटी २ बातें। में लगी रहती हैं नहीं है। परन्तु उस बड़े २ नेत्रवाली स्त्री के मुख से ऐसी इच्छा भलकती थी जिस से जान पड़ता क्रिंग कि उस का मन बड़ी २ बातें के खेल में है।

पत्तनलाल ने गंभीरता से कहा कि उन बातों के। सुभ से कहा जिन का तुम सीच बिचार करती हो।

वस ने लगाभर ठहरकर उत्तर दिया कि तुम से कहने से क्या लाभ जब कि तुम असंभव कहागे। कई वर्षों से में पढ़ना चाहती हूं श्रीर मेरी भीजाई श्रव पढ़ने भी लगी है तो फिर में क्यों न पढ़ूं। अब तो पहिले की अपेदाा ग्रीर भी अधिक पढ़ना चाहती हूं क्योंकि एक पुस्तक है जिसे में स्वतः पढ़ना चाहती हूं।

पत्तनलाल ने उत्तर देकर यह पूछा वह कीन सी पुस्तक है।

शिवरानी ने उत्तर दिया कि तुम उस के विषय में क्या जानागे। वह श्रपने धम्मं की पुक्तक नहीं है परन्तु यीशु स्त्रीष्ट के विषय में है श्रीर मैं उस के विषय जानना चाहती हूं।

पत्तनलाल ने यह जानेने के लिये कि मेरी बहिन इस विषय में कितना जानती है पूदा कि यीशु स्रीष्ट कीन है।

शिवरानी ने उत्तर दिया कि उस ने कहा कि में परमेश्वर का पुत्र हूं श्रीर में समभती हूं कि वह श्रवश्य होगा क्येंकि उस ने बहुत बड़े २ काम किये श्रीर वह बहुत भला भी था। पत्तनलाल ने श्रपने भाई के विषय में सीचते हुए उत्तर दिया हम के। यीशु कीष्ट से कुछ नहीं करना है। हमारा निज धर्मा भिन्न है। यीशु तो ईमाइयों का है इस लिये प्रच्छा होगा कि तुम उस के विषय में ग्रीकः कुछ न सीखे। जिहारोलाल बहुत क्रोधित होगा यदि वह जान पावे कि तुम ईसाइयों की पुस्तक पहती है।।

शिवरानी ने श्रवने भाई का नाम लिये जाने पर कुछ ध्यान न दिया परन्तु वाक्य के पहिले भाग के उत्तर में यह कहा कि मेरी भाजाई की पाठिका यह कहती है कि योशु खोष्ट संसार भर का है श्रीर इस लिये जैसा ईसाइयां का तैसा इम लोगों का भी है। उस ने मुक्ते कुछ शब्द मुखाग्र करने के लिये सिखाये हैं यदि तुम खाई। तो में कहूं। 'क्येंकि ईश्वर ने जगत का ऐसा प्यार किया कि उस ने सपना एकलिता पुत्र दिया कि जो कोई उस पर बिश्वास कई से। नए न होय परन्तु श्वनन जीवन पावे।"

पत्तनलाल ने बही सावधानी से सुना केवल यही बात नहीं थी कि उस की बहिन ने यह पद कंठ कर लिया था परन्तु यह भी कि उस ने उसे ऐसे उत्साहपूर्वक सुनाया जिस से पत्तनलाल के। भयान हुआ। वह पूरे समय तक अपने आई के विषय में धीर इस विषय में कि वह क्या कहेगा साचता रहा। चाहे वह आप इन बातों के विषय में जुळ भी समके परन्तु उसे अपनी बहिन का यह समकाने का यत करना पढ़ा कि वे बातों सव नहीं हैं इस तिये उस ने फिर भी कहा कि में उस पुस्तक के। पढ़ खुका हूं जिस के। तुम कहती है। कि में पड़ना भाइती हूं ग्रीर में उन बातों के विषय में इतना भाषक जानता हूं जितना तुम कभी न जान पाग्रेगी। परन्तु तुम के। यह न समभना चाहिये कि जो कुछ उस पुस्तक में लिखा है से। सब सत्य ही है। योगु स्नीप्ट नाम का भला मनुष्य बहुत पहिले हुमा होगा परन्तु ग्रव ते। वह मरकर कबर में गया ग्रीर इस लियं ग्रव हम के। उस से कुछ काम नहीं।

तब शिवरानी ने उत्तर दिया कि है माई तुम
पुक्त से बहुत श्रधिक बुद्धिमान है। क्येंकि में केवल
एक स्त्री हूं श्रीर बहुत श्रज्ञान हूं। परन्तु में मन
को बड़ी भूसी हूं श्रीर जब में यं।शु स्त्रीष्ट के विषय
में सुनती हूं तो मुक्ते ऐसा लगता है कि माना में
त्रप्त है। गई हूं इस लिये में समफती हूं कि जो कुछ
लिखा है सी सब सत्य ही है। तुम्हारे लिये ता
कुछ बात ही नहीं है परन्तु मुक्ते सुखी करने के लिये
कुछ भी नहीं है परन्तु मुक्ते सुखी करने के लिये
कुछ भी नहीं है चीर जब में यीशु स्त्रीष्ट से बातचीत
करती हूं तो मुक्ते ऐसा लगता है कि माना के हिं
मेरी बातों की सुन रहा है।

पत्तनलाल चांक पड़ा। उस की बहिन के शब्दों से उस बात का स्मर्गा हुआ जो सुदर्शनदास ने उस से बहुत दिन पहिले कही थी अर्थात् यह कि यदि तुम यह जानना चाहते हो कि यीशु खीष्ट श्रव भी जीता है तो उस से यह बर मांगा कि वह अपने

का तुम पर प्रगट करे। दूसरी बात जी उस के द सहपाठी ने किई थी से। यह थी कि उस ने स्त्रीष्ट का प्रगट रूप से स्वीकार किया। शिवरानी की दशा में भी चाहे जा कुछ है। जाय श्रीर यदि कहीं शित रानी ईसाई है। गई ता बिहारी लाल उसे कभी हमा न करेगा क्येंकि उस ने उसे जता दिया था। उस स्त्री के लिये उत्तभ दात यही होगी कि जितनी जल्दी है। सके उननी ही जल्दी वह अपने बहे भाई के घर का लीट जाये जहां कि जी कुछ शानि हुई है ठीक है। अधियी। वह अपनी बहिन का ते। देष नहीं लगा सकता था जब कि वह अपने मन में उसी बात पर जिल्लास करता था जिस पर कि उस की बहिन करती थी। कदः चित् यही कुशलता की बात थी कि वह उस से इन जिचारें। का अपन मन में रखने के लियं उस से प्रतिदा करा लेवे। इस लियं दूसरी बार वह यह बंग्ला कि है बहिन योशु स्रीष्ट के बिषय में सीखने से तुम का कुछ हानि न पहुंचेगी। श्रीर यदि उस से तुम सुखी होती है। तो मैं तुम का रोकने का प्रयत न करूंगा। पर्नु में तुम से एक बात की प्रतिज्ञा कराना चाहता हूं कि तुम मुभे छे। इ श्रीर किसी से ग्रपने मन की बात मत कहे।। यदि तुम ऐसी बातें बिहारी लाल से कहागी ते। वह तुम पर क्रीधित हो कर ग्रीर फिर तुम की यहां न ऋाने देगा। तुम मुक्त से जितनी चाहे। तितनी बात कर सकती है। परन्तु मुक्त से इस बात की प्रतिचा करे। कि में इस बात का सब से गुप्त रखूंगी।

अवस्था कर्ण के शुक्त करण द्या कि में श्रीर किसी से किंग कर्ण के अवसी से क्वाई के एमान नहीं हूं की कि किंग होते जानकीत करण चारती है। सब प्रकार के इलाइपूर्वक करा ते। क्या तम मुक्त के हरा अने की प्रतिहार करती है। नव शिवस्ति ने प्रति का स्वाह कर है कि में इन वातां के। स्वाह का स्वाह कर है कि में इन वातां के।

प्रशासन व उत्तर विचा कि यह सका होगा।

कि इस के तो एम विचय में बहुत कुछ वालकीत

मत बहा का कि प्रशासन के एक हमाह बनाने का मयक

कहियों के प्रशास के एक पर मुंब हमाह बनाने का मयक

कहियों के प्रशास के एक पर में पूर्ण हमा करवें कित है।

'अ किए प्रशास किए हा के जियम में जियम करवें कि हमा कर्ति।

कुछ के प्रशास किए हा के जियम में जियम करवें।

कुछ के प्रशास के प्रशास हमा हमा के प्रशास के प्रशास के क्षा

न्त रंगभावत ने स्थानपूर्व किया भी स्था ते. स्थ पूर्व के दूर राज की मतिता सर्ती है। विश्व में स्थान विश्व में मिलिश सर्ती है।

#### शास्त्र १ स्वाव।

# मणु के जनमधी।

तिक नृहर्शनहास कथने पर लेग्डा जिसे यह बहु हुग्ल में बार काथ के कुण्ड छोड़कर गया था ता उस ने देखा कि सब कुछ बदला हुन्ना है। उस ने उस घर की जी पहिले बहुत मैला था न्नख बहुत स्वच्छ पाया। इस के बहुत पहिले ही उस का क्री छं बिलकुल शांत है। गया था न्नीर वह न्नपनी स्त्री के। यह बतलाना चाहता था कि मैं तुम से न्नब न्नप्रसक्त नहीं हूं परन्तु यह सहज बात न थी क्योंकि सुन्दरी उस से बोलना नहीं चाहती थी न्नीर इस लिये जब सुदर्शनदास बोला तो उस ने कुछ उत्तर न दिया। उसे कुछ चैन न्नाई जब कि उस की दोनों छोटी लड़-कियां उस के पास दी इती न्नाई ने उस के पुत्रन पर चढ़कर कहा दहा न्नाज ते। एक जिसे हम नहीं चीन्द्रती हैं इमारे घर न्नाई थी।

त्रेंगर हां शांती बेंग्ली वह यह भी कहती थीं कि तुम नोगों की मेरे घर आना चाहियं क्यों कि मेरी बहुत छोटी रलड़ कियां नहीं हैं और में ऐसी ही छोटी लड़ कियां का बहुत प्यार करती हूं। मानी ने ऐसा समभा कर कहा कि उस की छोटी र लड़ कियां अब बही है। गई हैं। हम लोग भी किसी दिन बड़ी हो जावेंगी क्यों न दहा। सुदर्शन दास ने पृछा कि यह स्त्री कीन थीं और कहां से आई थी।

रहा यह ता हम नशीं जानतीं परन्तु उस ने यह कहा था कि मेरा घर निकट ही है। कदाचित उस ने हमारी महतारी से कहा है।।

माती ने अपने मैंने बस्त्र की ग्रीर देखते हुए कहा वह स्त्री जंची थी श्रीर एक बहुत ही प्रवंत साड़ी पहरं हुए थी। इस विषय पर अपनी माता का क्रांच भरा उत्तर स्मरण करते हुए शांती ने विनय-प्रवंक कहा तुम हथारी महतारी से हम लेगी की उम के घर ले जाने के लिय कहेंगे की न दहा। ग्रीर पाँठ हमारी महतारी नहीं जाना चाहती ता तुम ही ने बलाने की न।

मुहणंनदास न अपनी स्त्री की श्रीर देखकर जी इन बाला में से एक शब्द भी सुनती हुई नहीं जान पहली थी कहा कि लब समय आवेगा तब देखा जायेगा। उस रात का ना सुन्दरी ने जुक श्रीपिक बातचीत नहीं किई पत्नु दूसरे दिन सर्वेर उस का क्रिय जाता रहा श्रीर तब उस ने श्रपनी उस पाहुनी के विषय में जी श्राई थी कहा।

इस बात का मुनकर मुदर्शनदास आश्रयं करने लगा मैं पहिले उस का छनुमान कंगं न कर सका।

सुन्दरी का उस नई पाहुनी से भेंट करने का जाने के लियं सममाने की कुछ श्रावश्यकता न शी। श्रीर इस लियं दूसरे दिन सबेरे दोनों छोटी लड़-कियां जो स्वच्छ है। गई थीं अपनी माता के साथ उस भेंट के लियं गई जिस के विषय में बहुत कुछ बात नुई थी।

जब सुन्दरी ने पर की चारों ग्रीर देखकर उसे म्बच्छ श्रीर सुषरा पाया ता उसे ग्रपने मेले कुचले घर का स्मर्ग ग्राया परन्तु उस नं इस विषय में कुछ बात-चीत न किई। उस दिन एमीलीन की दोनों लड़-कियां पाठशाला का नहीं गई थीं इस लिय वे इन कारी नहिंकियां का स्वितान नहीं जब कि उन की माता मुन्दरी के साथ यानचीत कर नहीं थीं शिर् होंग बातों के साथ यमिनीत ने यह भी कहा कि मुक्ते बताशा कि तुम कि समय ईसाई हो गई थीं। में जानती हूं कि यह बात पहिले पहिल सुनने में तो बड़ा शाश्य हुआ है। या कि हमारा प्रिय प्रमुख्य में बाहा श्रीर उस ने कुझ पर अपना प्राण दिया में बाहा करती थीं कि में हिन्द ही उत्यन्न हैं। में बाहा करती थीं कि में हिन्द ही उत्यन हैं। में बाहा करती थीं कि में हिन्द ही उत्यन हैं। में इस लाग कभी कभी हैं। आप करते हैं। में सह से लाग कभी कभी हैं। आप पर से से से से साथ यह तो बही कि तुम ने पहिले थें हम प्रमुखी हैं कि से सम्भाती हैं कि से से से साथ यह तो की कि तुम ने पहिले थें हम प्रमुखी हों के थिएथ में केसे सुना।

बोलनेवाली के उत्सार पुक्त राज में शाय अनते वाली के निमत्सार रूप में वहा ही भेट जा में र इस हमार में उत्तर हिंदा कि मेरा इस लिय सुन्दरी ने निश्चितना से उत्तर हिंदा कि मेरा पति इसाई है। गया था चेरा परे पिता के मरने के पीले मेरी माता के कंगाल है। ने के कार ज हम बात की चिन्ता न थी कि में भी इसाई है। जार्फ। तब मेरा पति चाकर मुके ने गया।

केर फिर एमीलान ने नुस्त ही यह पृष्ठा ते। क्या फिर उस ने आप तुम्हें कुल दिखलाया।

सुन्दरी ने उत्तर दिया हा उस ने मुक्त कुळ बालें बतलाई श्रीर दृसरों ने भी मुक्ते किस्लाया। तथ कुछ दिन पीळे मेरा बद्धिसमा हुआ।

एमीलीन अब समकते लगी कि जिस विषय में

मेरा मन इतना श्राधिक लगता है उस में मुन्दरी की इतनी कम रुचि को। दिखाई पड़ती है। उस की खाला से जान पड़ता था कि उम ने इतना मुक्ति पान के लिये नहीं जितना अपने पति पान के लिये अपने पुरुवाओं का पम्में छे। इा था। गर्मीलीन इस स्ट्री की जी के जल नाम की इंबाई थी परन्तू इंसाई है। के आनंद थीए प्रतिष्टा का बहुत ही कम जानती ही की है के सुसमाचार के पूर्ण प्रकाश में ने जाना बहुत एक चाहती ही।

उस ने उस वात के। छोड़कर दूसरा प्रश्न यह पूछा कि लाई का तुम पहला जानता है। क्यांकि तुम पई से इस्ती है। इस लिये कदाचित तुम ने पहला पर देश है। में एकि ने मुक्ते पहाने का कार्यक किया का छै। मेरे प्रति ने मुक्ते पहाने का कार्यक किया का छै। यह समय एक क्रमंत सिमलाहिया गुक्ते पहाने काया करती की। पर्नु जब मुक्ते अवने नड़कलाला का देखामानी कर न पड़ी हा भेदा काय दनना यह गया कि गुक्ते पहने का सबकाण न सिला कार के। कुछ में जानती थी से। मी अब बिनकुल मूल गई।

रामीलीन ने देन के राने करने घर ग्रीर लड़के-दानों के विषय में सादने हुए यह पृष्ठा नग तुम फिर भी पहला आरंभ करना चाहती है। । क्या में आकर तुन्ते पट्डा । यह जान पहला था कि मुन्दर्श का पहले पट्डा । यह जान पहला था कि मुन्दर्श का पहले पट्डा शास करने का कुछ चिता ने था। उम ने दाय ही भान लिया कि में पहने ही तो कुछ चिंता नहीं करती हूं परन्तु उस दयाल मित्र के त्राने से जी मुक्त से बहुत ही प्रेम रखती है दिन जल्दी पार हुन्ना करेंगे। सा यह प्रबन्ध किया गया न्रीर समय भी नियुक्त ही गया श्रीर प्रभु की इस दासी के। इस लियं ग्रानन्द हुग्रा कि उसे ग्रवसर मिला कि वह इस स्त्री से उस प्रभु के प्रेम ग्रीर महिमा के विषय में चर्चा करे जिस ने ग्रंपना प्राण उस का ग्रपना बनाने के लिये दिया। जब सुदर्शनदास ने इस नयं प्रबन्ध के विषय में सुना ता उसे भी बड़ा इपं हुआ। वह बहुत दिन से जानता था कि मेरी स्त्री से मुक्ते धेसी सद्दायता श्रीर सुख नहीं मिलता जैसा कि मिलना चाहिये ग्रीर न वह ग्रपनी लड़-कियां का ग्रच्छी शिद्धा दे सकती है। एक दिन ऐसा हुआ कि एमीनीन से उस की भेंट हुई छोर इस क बातबीत करने में उस ने कुछ हिचकियां हुए यह कहा कि अाप कृपा करकं उसे अपनी नाई बना-इये। ऋाप प्रभु योगुका उसी प्रकार जानती हैं जैसे कि इम लोग अपने पर्म प्रिय मित्रां के। जानते हैं श्रीर मैं समभता हूं कि सुन्दरी उसे विलकुल नहीं जानती है। इस लिय ग्राप उसे कृपा करकं सिख-लाइये। एमीलीन ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया कि 🛉 ग्रात्री इम दोनों प्रार्थना करें इस लिये कि प्रभु श्राप ही उसे सिखलावे श्रीर ऐसा ग्रपने का उस पर प्रगट करे जिस से कि वह उस के। किसी भी सासा-रिक मित्र से अधिक प्रिय है। जावे। इंहम प्रार्थना करेंगे श्रीर प्रभु निस्तन्देह हमारी प्रार्थना सुनेगा।

इस लिये यह नियम ठहरा कि सुन्दरी के लिये प्रार्थना किई जावे परन्तु वह सदा की नाई अपनी रीति पर चली जाती थी श्रीर यह न जानती थी कि मेरे दे। उत्तम मित्र मेरे लिये बहुत कुछ कर रहे हैं जैसा कि वे श्रीर किसी प्रकार से नहीं कर सकते श्रीर कि वे निस्सन्देह सब से बड़ा श्राशीर्बाद मुफे प्राप्त करावेंगे।

केवल स्त्री ही के लिये नहीं परन्तु पति के लिये भी एमीलान राजदूत हुई । सुदशनदास यदापि वह किसी समय भली भांति जानता था कि श्रीर श्रीर बम्तुश्रों से श्रात्मिक बस्तुएं श्रधिक बहुमृत्य हैं ग्रीर कि ईश्वर के राज्य में ग्राना किसी सांसा-रिक लाभ से बहुत बढ़कर है अब कुछ कुछ उस बात का भूलने लगा था जा किसी समय उस का बहुत प्रिय थो। वे वस्तुरां जी अदृष्ट श्रीर श्रनन हैं उस का धुंधली दिखाई पड़ने लगी थीं। श्रीर वह इस जीवन की वातों में अपना विचार श्रीर ध्यान बहुत कुळ लगाने लगा था। पर्नु परमेश्वर ने जी ग्रपने सन्तानां की ग्रावश्यकतात्रां श्रीर भयां का जानता है एक ऐसे जन का भेजा जिस के शब्द म्ब्रीर उदाहर्ण उस उत्साह की ज्वाला का जा घीमी जलने लगी थी फिर से सुलगाया श्रीर जा फिर उस के। उस एक ही जीवनदाता प्रभुके पास ले आया।

एक दिन ऐसा हुआ कि जब सुदर्शनदास पाठ-शाला से घर आया ता उस की स्त्री ने उस से कहा कि सिंग बाबू की स्त्री यह सन्दंश दंगई है कि वह त्रीत उस का पति किसी त्रिषय में श्राप से बातचीत कर्ना चाहते हैं इस लिये वे चाहते हैं कि श्राप उन से भेंट करें। सुदर्शनदास के। वहां जाने में बड़ा हर्ष था क्येंकि उसे इन मित्रों से जिन की उपस्थित ही का उस पर उसम प्रभाव पड़ता था भेंट कर्न में सदा श्रानन्द है।ता था।

सिंह बाबू ने श्रीर श्रीर बातें करने के पीछे यह कहा कि जिस नगर में हम लोग रहा करते थे वहां हमारे पर में हर सप्ताह में एक सभा हुआ करती थी जिस में हमारे फिन्न श्रीर पड़ोसी श्राया करते थे। उस के बिना हम लोगों की श्रच्छा नहीं लगता है यहां तक कि हम लोग चाहते हैं कि वैसी ही एक सभा यहां पर भी हुआ कर श्राय कृपा करके हमारी सहायता की जिये श्राय हम लोगों से बहुत पहिले से यहां रहते हैं श्रीर इस लिये लोगों का भली भांति जानते हैं।

सुदर्शनदास ने उत्साइपूर्वक उत्तर दिया कि मैं ता श्राया कहंगा कदाचित तुम मेरी स्त्री के। भी शाने के लिये समका संका यद्यांप वह बहुचा बहुत कम जाना चाहती है। एसं लीन ने मुसकुराकर कहा मैं समकती हूं कि बहु श्रावेगी श्रीर श्रव यह कहिये कि श्रीर कें।न है।

सुदर्शनदास न दे। तीन नाम लिये श्रीर तब उदास होकर यह कहा कि में श्रीर किसी का नहीं जानता जी कि श्रावे। सच बात ता यह है कि बहुत से हैं जी श्रा सकत है पर्नु जिस समय सभा होती है उसी समय पर लोग मटा कुछ काम यतना देते हैं श्रीर इस प्रकार सभा में श्रानं के श्रवमर न मिलनं का बहाना कर देते हैं। यह तो बड़े श्राद्यं की खात है कि श्रान्स्य से बैठने श्रीर बैठकर बातधीत करने के लिये तो सदा श्रवकाश मिलता है परन्तु परमेश्वर की चर्चा श्रीर उस के काम करने के लिये समय नहीं मिलता।

ग्रमीलीन ने उत्साहणूर्वक कहा परन्तु देखिये सभा
आरंभ करने के लिये हम आठ जन हैं और यह भी
ता है कि हम लीग प्रार्थना करके दूसरों की भी ला
सकते हैं। इस बात का स्मर्ग ग्वना चाहिये कि
हम लीग अपनी प्रमन्त्रना के हेतु नहीं परन्तु अपने
प्रभु की महिमा के लिये आरंभ करते हैं और जा कुछ
हम पूरा नहीं कर सकते हैं उसे करने के लिये
हमें उस पर भरोसा रखना चाहिये।

सिंग बाबू ने कहा हां ठीक है यदि केवल हम ही तीन होते तीभी हम लोगों का एकत्र होना उचित या क्यों कि प्रभु यीशु हमारे बीच में चाया है। जाता खार सचमुच जब कि वह हम लोगों में से एक है ते। छोटी से छेटी सभा भी बड़ी कही जा सकती है।

कुछ ग्रेग् बातचीत करने के पीछे उन के लड़के ग्रेग् लड़िक्यां जी दूसरे दिन के लियं ग्रपने पाठ तियार कर रहे थे उन के पास ग्रायं उन में से एक ने धम्मेपुस्तक लाकर ग्रपने पिता का दिई जिस ने सुदर्गनदास से कहा कि इस समय पर हम लीग सदा सब कुटुम्ब सिलकर प्रार्थना किया करते हैं त्राप भी हम लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना, की जिये।

इस के पीळे श्राघ घंटा भी न होने पाया था कि

मुद्रश्नदास इस बात के लिये बहुत प्रसन्न हुश्रा कि

में इस विशेष समय पर उपस्थित हो सका। प्रार्थना
के समय उसे ऐसा जान पड़ा कि में ठीक उस

प्रभु के सन्मुख हूं जिस से कि हम लीग प्रार्थना कर

एके हैं श्रीर जब उस कुटुम्ब के प्रत्येक मनुष्य की हर

एक बात श्रीर हर एक श्रावश्यकता उस परमेश्वर
के साम्हने बतलाई गई जिस के होकर वे रहते थे
तो सुद्रश्नदास पहिले की श्रपेता श्रिषक समक्षने
लगा कि प्रार्थना करने से बहुत ही लाभ श्रीर न

करने से बहुत ही हानि होती है। जिस सभा के
विषय में बातचीत हुई थी वह मुलाई नहीं गई।

परन्तु वे सहायता श्रीर श्रगुवाई के लिये प्रार्थना में
लगे रहे जिस से सब काम उत्तम रीति से है। वे।

जब सुद्र्मदास घर लेटा ता उस का मन बहुत से बिचारें। से भरा हु आ था जैसा कि ईसाई का होना चाहिये। वह दे जीवते नमूने देख चुका था उन में से एक ता ऐसा था जिस की जीवते स्नीष्ट के साथ प्रतिदिन संगति होती थी जो और सब बातों का छोड़ अपने गुरु की प्रतिष्ठा खेजता है जो उत्माह-पूर्वक अपने आसपास रहनेवालों की आदिमक भलाई चाहता है और जो सब से अधिक प्रार्थना की अपने जीवन का मुख्य कर्मा समफता है। उस का मन ही साहों देता था कि मैं ऐसा ईसाई कभी नहीं रहा हूं श्रीर उस के हृदय से यह उत्साह युक्त प्रार्थना निकली कि हे प्रभु मुक्ते प्रार्थना करना सिखा। हे प्रभु तू अपने का मुक्त पर प्रगट कर उस का कुछ लज्जा के साथ यह भी स्मर्ग हुआ कि मैं उन लेगों की रीति पर नहीं चलता जिन से मैं ग्रभी भेंट कर-के भ्राया हूं। एक समय था जब कि उस ने स्त्री का पढ़ाने का यत किया था श्रीर उसे प्रतिदिन धर्म्मपुस्तक पढ़कर सुनाया करता था। पर्नु इस बात के। बहुत दिन है। चुके थे श्रीर जब कि उसे यह जान पड़ा कि सुन्दरी बिलकुल ग्रपने ही पर छोड़ दिई गई है श्रीर उसे काई न पढ़ाता न सहायता देता है ते। उस ने इस बात का स्वीकार किया श्रीर कहा इम में काई आञ्चर्य की बात नहीं है कि वह ऐसी नहीं है जेसी कि ईसाई का होना चाहिये। दूसरे दिन सबेरे उस ने अपनी छोटी २ लड़िक्यों का बुलाया श्रीर श्रपनी स्त्री से कहा कि श्राश्री इम लाग मिलकर बचन पढ़ें श्रीर प्रार्थना करें।

मुन्दरी ने अनुमान कर लिया है कि कीन इस नई तबदीली का कारण है क्यों कि एमीलीन ने उस से एक बार पूछा था कि तुम्हारे घर में प्रतिदिन प्रार्थना होती है कि नहीं इस लिये उस ने उस नई रीति के इच्छा पूर्वक ग्रहण किया क्यों कि जो कुछ उस की मित्र करती थी से। उस की दृष्टि में ठीक ही दिखाई पड़ता था। से। उस दिन से उन का समय पर मेश्वर की संगति में बीतने लगा और पर मेश्वर का आशी-बंद कुटुम्ब के प्रत्येक जन के लिये मांगा जाने लगा। क्रिक्गणी ने भयभीत देशकर कहा अरे बापरे। क्या जीते जला देते हैं। सर्कार ऐसी निर्दर्श कैसे है। सकती है।

सागवाली ने कहा हां यह बात ता सच है ि ऐसा कीन समसेगा परन्तु यह मैं जानती हूं कि यह बात सच है क्यों कि जिस मुद्दक्षे में मैं रहती हूं वहां एक मनुष्य महीनों से बीमार था जब पुलिस ने सुना ता वे उसे देखने श्राये श्रीर जब उन्हों ने उस के गले में गिल्टी देखी जा कि कई वर्षों से थी ता उन्हों ने कहा कि हम तुम का यहां से ले जावेंगे। वे उसे ले गये श्रीर वह शिचारा फिर न ले।टा। वह कैसे ले।ट सकता जब कि उन्हों ने उसे जीत। जला दिया।

रुक्तिणी के मुख से यह जान पड़ता था कि वह बहुत हर गई थी और इस लिये साग बेचने-वाली का गप मार्ने का और भी श्रच्छा श्रवसर मिला श्रीर वह यों कहती ही गई कि वस इतना ही नहीं दो बेगमें जिन की मैं भली भांति जानती हूं क्योंकि मैं बहुधा उन की साग बेचा करती थी। बिचारीं एक दिन बीमार पड़ गईं। एक की कुछ भीतरी ज्वर था श्रीर दूसरी के पैर में दर्द था इस लिये उन्हों ने सोचा कि हम लोगों की जनाना, श्रम्पताल में जाना चाहिये क्योंकि सुनते हैं कि वहां हाकृर साहिबा बड़ी दयालु चित्त हैं परन्तु हाय । वे फिर न लीटीं। वे उन डोलियों में जीती जला दिई गईं जिन में वे बेठी थीं। स्कित्या ने कहा कि मुक्ते इस बात का हर्ष हैं कि तुम ने मुक्त से ये बातें कहीं क्यों कि मैं श्रव सचेत दारेंगी कि ये बातें मुक्ते न है। ने पावें। मैं सदा कुएं का पानी पिया कहंगी जैसे कि हम लेगि पिया करते थे श्रीर चाहे मैं कितनी भी बीमार है। के मैं श्रम्पताल के। कभी नहीं जाऊंगी श्रीर न डाकृर बुलाऊंगी।

साग बेचनेवाली ने कहा हां यह सब से अच्छा होगा श्रीर यदि तुम की कुछ होवे तो उसे कभी मत खतलाश्री। क्यों कि पुलिस उसे श्रवश्य सुन लेवेगी इस किये कि वे हर कहीं रहते हैं श्रीर बड़े श्राश्चय की बात है कि वे इतनी जल्दी सुन लेते हैं श्रव ता सुक्ते श्रवश्य जाना चाहिये नहीं तो मेरा ताजा साग न बिकने पावेगा। ऐसा कहकर उस ने श्रपनी टाकरी सिर पर रखी श्रीर चली गई।

जब कि यह बातचीत होती थी शिवरानी चुपचाप अपना भेजन बनाने में लगी थी। श्रव रुक्तिणी ने उस के पास जाकर पूछा क्या तुम ने यह भयानक खबर नहीं सुनी तुम ते। श्रपना भेजन ऐसी चुपचाप बना रही है। माना कि कुछ है। ही न रहा है।

शिवरानी ने उत्तर दिया कि मैं ने सुना तो हैं
परन्तु पहिले पत्तनलाल से पूळूंगी कि यह बात कहां
तक सच है। साग बेचनेवाली कहती थी कि
साहिब लेग हम लेगों का मार हालना चाहते हैं
परन्तु क्या तुम भूल गईं कि तीन बंब हुए जब कि
सकाल पहा था ता सकार ने भूखों का खिलाने के लिये

लाखें रूपये खर्च किये जिस से कि वे मरने न पावें। क्या यह श्राश्चर्य की बात नहीं है कि वे एक हाछ से हम लोगों का मार डालें श्रीर दूसरे हाथ से हम के का जीते रखने का यद्य करें।

हिना की शिवरानी के कहने पर बिश्वास न हुआ। उस ने अपने मन में यह बिचार किया कि वे लेग क्या जानें जी अपने घर से बाहर कभी नहीं निकलीं। साग बेचनेवाली के समान जी लोग बाहर इघर उघर जाते हैं श्रीर सब प्रकार की बातें सुनते हैं वे ही हम लोगों की बतला सकते हैं कि संसार में क्या है। इस लिये में तो वही बिश्वास कहंगी जी कुछ उस ने मुक से कहा है।

जब पत्तनलाल उस दिन सांक्ष के। घर श्राया ते। उस के। भी वे सब बिचित्र बातें सुन्नी पड़ीं जो कि उस के पीछे घर में हुई थीं। उस ने घीरज से सब कुछ सुना श्रीर तब कहा कि मैं ने भी ये सब बातें बरन श्रीर बहुत सी बातें सुनी हैं परन्तु में उन में से एक पर भी बिश्वास नहीं करता श्रीर तुम बड़ी मूर्ख है। क्येंकि यदि के हि मूर्ख स्त्री श्राकर तुम से कुछ कह देती तो तुम उस की बात मान लेती हो। जब वह फिर श्रावे श्रीर ऐसी मूर्खता की बातें करे ते। श्राच्छा होगा कि तुम उस से यह कह देश्रो कि यदि तू ऐसी बात करती पाई जावेगी तो तुक्षे दंह मिलेगा।

स्विनगी ने कुछ अयंभे से कहा । अरे क्या बातचीत करने से दंड मिल जावेगा ।

पत्तनलाल ने उत्तर दिया हां निस्तन्दे हा क्या तुम

महीं जानती हो कि हत्या करना घारपाप है बीर चिद्द सकार ने बीमारी के फेल्क्डने के लिये दवा दिई चीर लोगों का जीता जला दिया तो सकारी कर्म-चारी हत्यारे हुए। किसी पर ऐसे बड़े अपराध का देख लगाना तो बड़ी बुरी बात है।

स्विन्णी ने कहा यदि सर्कार इस खीमारी के। महीं लाती ते। फिर कीन करता है। यह कहां से खाती है। यहां ते। यह पहिले कमी नहीं थी।

पत्तनलाल ने उत्तर दिया यह खबश्य नहीं है कि कार्ष बोमारी लावे क्यांकि संसार ता बीमारियां से मरा है। चेचक हैजा ग्रीर ज्वर जिन से बहुत से मनुष्य मरते हैं कीन नाता है। यदि यह बीमारी तुम्हारे जीवनकाल में हिन्दुस्तान में नहीं रही है ता पहिले रही थी। जब तुम पहेगी ता तुम जान जाश्रीगी कि इस बीमारी ने इस देश में श्रीर श्रन्य-देशों में कितनी हानि पहुंचाई है। यदि सर्कार चाहती है कि इस लीग मर जावें ती वह सकाल में भूखों का खिलाकर उन ग्रस्पतालों का बनाकर जहां कि इम लोगों की ठीक २ रता है। सकती है ग्रीर उन धीषघालयों का खालकर जहां से कि हम लोगें का श्रीषि मिल सकती है हम लोगें का जीते रखने के लिये रुपये क्यां खर्च करती है। हमारे मरने की बहुत सी रीतियां हैं परन्तु मुक्ते ते। ऐसा जान पड़ता है कि सर्कार उसे राकने के लिये अपनी शक्ति भर यत्र कर्ती है।

शिवरानी जो कि बात है।ते ही में वहां आई

महीं चाहती थी कि काई ऐसा समके कि मैं इन मूर्खें खातों पर बिश्वास करती हूं जिन का प्रभाव मेरी में जाई पर इतना कुछ पड़ गया है इस लिये उस ने पत्तनलाल से कहा कि मैं ने कक्तिणी से कहा था कि हम लोगों के। इन बातों पर बिश्वास न करना चाहिये जब तक कि तुम भी इन बातों के। सच न कहा।

पत्तनलाल ने तीब्रता से कहा निस्तन्दे इयह बातें सच नहीं हैं परन्तु जो कुछ सच है सा मैं तुम से कहता हूं तुम्हारे ही लोग ता किसी न किसी उपाय से भला बुरा कैसा भी हो कुछ रूपया बनाना चाहते हैं इस लिये वे बोतल श्रीर दवा लेकर इधर उधर फिरा करते हैं श्रीर कहते हैं कि सकार ने हम का भेजा है। परन्तु यह सचमुच में उन्हों की दुष्टता है।

र्ताकाणी ने पूछा परन्तु ऐसा करने से क्या लाभ। पत्तनलाल ने उत्तर दिया कि उन्हें बड़ा लाभ होता है क्यांकि तुम्हारी नाई मूर्व लेग जो कुछ वे सुनते हैं सोड़ी मान लेते हैं श्रीर उन का रूपये देते हैं इस लिये कि वे इधर उधर चारों श्रीर दवान फेंकें। इस प्रकार वे सर्कार का बदनाम करते हैं श्रीर तुम लोगों से रूपये लेकर श्रपनी जेब भरते हैं।

स्विनणी ने कहा कि वे मुक्त से स्पर्य नहीं ले सकते।
पत्तनलाल ने उत्तर दिया हां कदाचित तुम से
नहीं पा सकते क्यों कि मैं ने तुम का चिता दिया है।
परन्तु मुक्ते बहुत कुछ निश्चय है कि यदि वह स्त्री
तुम से यह कहती कि मुक्त से तुम्हारे घर में प्रेग
फेलानेवाली दवा डालने के लिये कहा गया है ते।

तुम उते उस दवा का श्रीर कहीं ले जाने के लिये

स्विन्णी ने उत्तर दिया कि मैं ते। प्रेग से मर्ना नहीं चाइती धीर यह कैसे कह सकते हैं कि क्या सच ग्रीर क्या फूठ है।

इतना सुनकर पत्तनलाल का घीरज छूट गया श्रीर यह श्रपनी स्त्री के। उस के ही बिचारें। पर कीडकर बाहर चला गया।

# दसवां चध्याय।

### शिवरानी विश्वाम पाती है।

जैसे प्यासे के। ठंडा पानी तैसे ही स्नीष्ट की मुक्ति का समाचार शिवरानी के दुःखित हृदय में पहुंचा। उस ने उस के विषय में सुना जो इस एथिवी पर शिक बीर दुःख से भरा हुआ और उन लेगों के। चंगा करता हुआ और शांति देता हुआ जो उसे ढूंढते थे फिरा करता था और ज्यों ही पहिली बार उस ने इस खुलाइट के। अर्थात् हे सब लेगों जो पित्रिम करते और बीम से दबे हैं। मेरे पास धाओ में तुम्हें बिआम देजंगा सुना और उसे विशेष रीति पर अपने लिये समसा त्यों ही उस के हृदय से यह बात निकली कि यदि में केवल उस समय पर होती और यीशु की खुलाइट के। सुनती तो में अवश्य उस के पास जाकर उस से बिआम मांगती । परन्तु तिस पर भी यह कैसे हैं। सकता क्यों कि में स्त्री हूं

ग्रीर केवल वहीं जा सकती हूं जहां जाने थे लिये मुख से कहा जाता है।

शिवरानी की पाठिका ने जिस ने उसकी बातों का ग्रानंदपूर्व क सुना कहा ते। धानंद करे। कि तुम धाजंक दिन तक जीवती है। क्यों कि प्रसु यीशु के पास धाने से काई नहीं रोक सकता इस लिये कि तुम की उस के ढूंढ़ने के लिये कहीं जाने की धावश्यकता नहीं है।

शिवरानी ने उत्साइपूर्वक उत्तर दिया कि मुखे बतलाइये कि इस का क्या धर्ष है। श्रीर में क्या करंड़।

पाठिका ने उत्तर दिया कि इस का यह अर्थ है
कि इमारा प्रभु यी शु आज के दिन भी वैसा ही है जैसा
कि वह उन दिनों में था जब कि उस ने यह कहा
है सब लोगा जो परिश्रम करते और बड़े बेग्फ से
दबे हो मेरे पास आश्रो में तुम्हें बिश्राम देजंगा।
वह आज के दिन भी वैसा ही प्रम श्रीर दया से मरा
हुआ है जैसा कि वह उन दिनों में था। उस ने
यह शब्द केवल उन्हों लोगों के लिये नहीं कहे जो कि
उन दिनों में उस के चारों श्रीर खड़े रहते थे। वह
जानता था कि जब तक संसार रहेगा तब तक
प्रत्येक देश में श्रीर प्रत्येक समय में थके श्रीर बेग्फ
से दबे हुए लोग रहेंगे जो कि बिश्राम का खोजेंगे /
श्रीर इस लिये उस ने यह कहा मेरे पास आश्रो श्रीर
मैं तुम्हें बिश्राम देजंगा।

शिवरानी ने घीरे से पूछा क्या तुम समकती है। कि वह मेरे विषय में जानता था।

पाठिका ने उत्तर दिया हां में सममती हूं बलिक

मुक्ते निश्चय है कि वह तुम्हारे विषय में जानता था चीर इस के सिवाय में जानती हूं इस लिये कि उस ने तुम्हारे हृदय केा दुःखित देखा और यह कि तुम के। काई किसी बात से शांति देने के। नहीं है उस ने मुक्ते तुम्हारे पास यह कहने के। भेजा कि में तुम्हें बिश्राम दे सकता हूं श्रीर तुम्हारे हृदय के। तृम कर सकता हूं। क्या तुम्हें स्मरण है कि में ने तुम से उस गड़ेरिये के विषय में कहा था जो श्रयनी खेखें हुई भेड़ के। ढूंढ़ने के लिये गया था श्रीर उसे किसी बड़ी देर तक ढूंढ़ना पड़ा श्रीर निर्जन पथरीले मार्ग से जाना पड़ा जिस से कि उस के पेरें। में चाट लगकर लोहू बहने लगा। परन्तु उस ने इस की कुछ चिन्ता न किई क्योंकि वह श्रपनी भेड़ी के। बहुत ही प्यार करता था श्रीर केवल उस के ढूंढ़ने के श्रानंद ही में निमय था।

यह बातें शिवरानी के मन में गड़ गईं श्रीर उस ने डरते २ पूछा क्या तुम्हारा श्रर्थ यही है कि मैं भेड़ी हूं श्रीर प्रभु यीशु गड़ेरिया है जो मुक्ते ढूंढ़ता है।

पाठिका ने उत्तर दिया हा यही मेरा अर्थ है

श्रीर जब गड़ेरिये ने अपनी भेड़ पा लिई ते। उस ने उसे

उठाकर अपने कांधे पर रख लिई श्रीर उसे घर ले

गया। यही ते। प्रभु यीशु तुम्हारे साथ भी करना
चाहता है इस लिये कि वह तुम्हें श्रपने मिहमा

युक्त घर की ले जावे जहां न मृत्यु न श्रीक श्रीर
न रोना होगा। उस से बिन्ती करे। कि वह तुम्हें
ले जावे।

एमीलीन के। बड़ी निराशा हुई जब कि सक्तिणी जो कि भेजन बना रही थी अपना काम पूरा होने पर पुस्तक लेकर आ गई और इस लिये बातचीत बंद हो गई। परन्तु आत्माओं के उस त्राणकर्ता ने अपना काम बिना पूरा किये नहीं छोड़ा इस लिये कि उस के। जो उस के लिये बेल रही थी उस का पूर्ण समाचार सुनाने से सकना पड़ा। जो काम उस ने बिना पूरा किये छोड़ दिया था उसे उसं त्राणकर्ता ने पूरा किया।

उस रात के। बहुत ही गर्मी थो क्यों कि बरसात होनेवाली ही थी। शिवरानी गर्मी के मारे से। नहीं सकती थी श्रीर श्रपने बिस्तर पर ले। टने पे। टने के पीछे वह इत पर बेठने के। गई जहां कि हवा श्रिक चलतो जान पड़ती थी। उस के चारों श्रीर श्रीर सब ले। ग से। रहे थे। से। माने। श्रैकेली हो थी। उस रात के सूनसान में उस के बिचार उस बातचीत पर लगे जा कि सवेरे हुई थीं श्रीर ये शब्द "मेरे पास श्राश्री में तुम्हें बिश्राम देजंगा" जिन के। उस ने कंठ कर लिये थे उसे फिर रमरण श्राये।

उस ने श्रपने मन में बिचार किया कि मेरी पाठिका ने कहा था कि प्रभु यीशु मेरे विषय में सब कुछ जानता है इस लिये वह यह भी जानता है कि में यहां पर श्रकेली बेठी हूं कि मेरा मन कैसा दुःखित श्रीर भूखा है। वह मुक्ते श्रवश्य जानता है जब कि उस ने यह कहा कि मेरे पास श्राश्री। क्याही श्रच्छा होता यदि में यह जान जाती कि उस के पास कैसे जाना है। गा जिस की कि मैं नहीं देख सकती ग्रीर जब कि मुक्ते कहीं नहीं जाना है। यह तो बड़ी विचित्र बात जान पड़ती है। क्या जाने प्रभु यीश सुनेगर या नहीं यदि मैं उस से बहुत ही घीरे बेलूं जिसे कि ग्रीर कोई न सुने। मैं तो समकती हूं कि वह अवश्य सुनेगा क्योंकि जो वह सब कुछ जानता है तो वह यह भी ग्रवश्य जानता कि मैं बेल रही हूं। इस के सिवाय मैं जानती हूं कि मेरी पाठिका ने यह भी कहा था कि ईश्वर सर्वत्र है इस लिये वह इस छत पर भी है यदाप मैं उसे नहीं देख सकती।

तब शिवरानी ने बहुत घीरे से कहा कि है यीशु स्त्रीष्ट तू मेरे विषय में सब कुछ जानता है। मेरी पाठिका ने भी यह कहा था कि तू सब कुछ जानता है। इस लिये तू यह श्रवश्य जानता है कि में कैसी दुःखित हूं श्रीर कि मैं उस बिश्राम का बहुत ही पाना चाहती हूं जो तू देता है। दया करके उस का मुक्ते दे श्रीर जो में ने ठीक रीति से नहीं मांगा है हामा कर क्यों कि मैं बहुत ही श्राह्मान हूं।

तब शिवरानी के। जान पड़ा कि वह महान बिश्रामदाता जो कि मर चुका है परना तीभी सदा जीवता है इस द्वत पर सचमुच उपस्थित है श्रीर उस ने मेरी बिनती सुनी है यदापि वह श्रीर किसी के कान तक नहीं पहुंची। क्योंकि उस के मन में वह नया बिश्राम हुश्रा जिसे उस ने पहिले कभी नहीं जाना था श्रीर जिस से उस का वह दुःख दूर है। गया जिस से कि वह क्षेशित थी। श्रव ते। ऐसा हुथा कि माना चंगा होने के लिये घाव पर तेल -लगाया गया हो। धीर दर्द तुरना ही दूर हो गया। जो बिश्राम प्राप्त हुथा उस से बिश्रामदाता की वर्त-मानता थीर शक्ति प्रगट हुई।

फिर भी उस ने अपने मन में से चा कि जी कुछ भेरी पाठिका ने कहा था से। सत्य ही है। परमे-श्वर श्रवश्य यहां है श्रीर उस ने मेरी बिनती सुनी है क्योंकि मेरे मन की भूख जाती रही। अब में ज्ञानती हूं कि वह सब सत्य है चीर यीशु खीष्ट सचमुच जीवता है ग्रीर सर्वत्र उपस्थित रहता है। यद्यपि में नहीं समकती तथापि यह सब श्रवश्य सत्य ही है। तब उस का घपनी उस प्रतिज्ञा का स्मर्ग ग्राया जा उस ने पत्तनलाल से किई थी। पत्तनलाल यह भी नहीं चाहता था कि शिवरानी श्रापनी पाठिका से भी इस विषय में श्राधिक बात-चीत करे श्रीर इस लिये उस ने श्रपने मन की बात का छिपाने का यत्र किया पर्नु उस दिन जब कि वे दोनों श्रकेली थीं तब वह श्रपनी प्रतिचा मूल गई श्रीर मन खालकर बातचीत करने लगी। उस ने सीचा कि यह बड़ी बिचित्र बात है कि मैं उस विषय में बातचीत न करं जिस से मुके इतना सुख मिलता है। परन्तु पत्तनलाल ने कहा था कि तुम मुक से। बातचीत कर सकती है। इस लिये मैं उस से कहूंगी कि यीशु स्त्रीष्ट वे मुक्ते बिम्राम दिथा है। बीर कदा-चित वह यह समकेगा कि योशु खीष्ट के विषय में जानना काई घुरी बात नहीं है।

ऐसा हुन्ना कि जब एमीलीन फिर पढ़ाने का अग्राई ते। उस ने छत पर श्रच्छे गड़ेरिये के श्रपनी खोई हुई भेड़ के पा जाने के विषय में कुछ नहीं सुना। हां यह ता उस ने साचा कि शिवरानी पहिले से बहुत कुछ संकाची ग्रीर चुप है ग्रचंभा करने लगी कि ऐसा क्यां हुआ क्या किसी ने इम ले।गें। की बातचीत सुनकर कह दिई है। दूसरे इफते में जब वह श्राई ता यह सुनकर उसे बड़ा दुः ख श्रीर निराशा हुई कि मेरी विद्यार्थी श्रपने गांव के घर के। चली गई है। उस का यह स्पष्ट प्रगट होता था कि मेरे गुरु ने मुफे इस के। उस के पास ले जाने के लियं विशेषकर भेजा है श्रीर ज्यें ही मैं ने उस इाथ का थांभा जी कि सुक्तिप्राप्ती की सहायता के लियं बढ़ाया गया था त्यें ही वह मेरे पहुंचने पर बाहर भेज दिई गई वहां उसे सिखलाने श्रीर उस की सहायता करने के लिय काई नहीं है। तीभी यह एक प्रवाध था कि वह उस की पहुंचके बाहर नहीं चली गई थी जिस का प्रेम स्वग के सिंहासन से क्रूग की गांहराइयां तक पहुंचा है।

## ग्यारहवां ऋष्याय।

भाई श्रीर विद्यन।

उस छन पर खीतनेवाली विशेष रात के पीछे एक दिन शिवरानी का पत्तनलाल से बातचीत का

श्रवसर मिला। एमीलीन ने श्रपनी विद्यार्थियों के। छपे हुए पदें। का एक परचा दिया था जिन में से वह श्राकर उन की हर एक बार एक एक पद सिखलाया करती थी। हसी रीति से शिवरानी ने वह पद सीख लिया था जी श्रव उस के हृदय पर इस प्रकार श्रांकत हो गया था कि वह उसे कभी नहीं भूल सकी। जब वह श्रपने हाथ में उस परचे के। लिये हुए श्रकेली बैठी थी तब पत्तनलाल उस के पास श्रा पहुंचा।

परचे की ग्रेर देखकर उस ने पूछा कि यह क्या है। शिवरानी ने उत्तर दिया कि यं कुछ पद हैं जो हमारी पाठिका ने हम लेशों का दिये हैं।

पत्तनलाल ने अपना हाथ बढ़ाया और ज्यों ही उस नं दृष्टि किई त्यों ही उस ने तुरन्त दंख लिया कि यह सचमुच क्या है। उस ने पूछा कि इस से तुम के! क्या लाभ है। जब कि तुम उसे नहीं पढ़ सकती है।।

उस ने उत्तर दिया मैं जानती हूं कि मैं उसे नहीं पढ़ सकती हूं परन्तु मैं उस का अपने हाथ में लिये रहना चाहती हूं क्योंकि उस का प्रभाव मुम्स पर पहता है श्रीर मैं उसे देख सकती हूं। इस के सिवाय यदािष मैं पढ़ नहीं सकती तथािष मैं उन लिखे हुए शब्दों में से कुछ शब्दों का जानती हूं सुनिये मैं सुनाती हूं। तब उस ने उन शब्दों का सुनाये जो कि उकीस सी बर्ष पहिले बेले गये थे श्रीर तब से संसार भर में गूंज रहे हैं अर्थात् ये

शब्द कि है सब लेगो जी परिश्रम करते श्रीर बीक से दबे है। मेरे पास श्राश्री में तुम्हें बिश्राम देजंगा।

पत्तनलाल ने इन शब्दों की पहिले पढ़ा था परन्तु जब उस ने उन्हें अपनी बिह्न नों की स्पष्ट श्रीर मधुर बाणी में सुना जो कि केवल उस के मुख ही से नहीं परन्तुं उस के हृदय की गंभीरता से निकले थे तो उस पर उन का क्या प्रभाव पड़ा श्रीर वे उस की ऐसे श्रच्छे लगे जैसे कि पहिले कभी नहीं लगे थे। वह यह कहता हुश्रा उस के पास बैठ गया कि हां तुम इन शब्दों की सुना तो सकती है। परन्तु उन का श्रथं नहीं समक सकती है।।

शिवरानी ने बड़ी उत्साह से पूछा कि मैं उन का अर्थ क्यों नहीं सममती हूं। मैं जानती हूं कि धकने का क्या अर्थ है ग्रीर यह भी जानती हूं कि बिश्राम क्या कहलाता है। ऐसी उस में क्या बात है कि मैं नहीं सममती।

उस के भाई ने उत्तर दिया हां तुम यह तो जानती हो कि ग्ररीर का थकना ग्रीर बिन्नाम पाना क्या है परन्तु यो ग्रु स्नीष्ट का यह ग्रूर्थ नहीं है। वह कुछ ग्रीर ही बात के विषय में बोला था। यद्मिष तुम ऐसा बिचार कर सकती हो कि मैं उस का ग्रर्थ समकती हूं परन्तु यथार्थ में तुम नहीं समकती।

शिवरानी ने अपनी सुन्दर आंखों से अपने भाई की ग्रीर देखा ग्रब तो वह पहिले की नाई लालसा से भरी हुई दिखाई नहीं पड़ती थी परन्तु हर्ष से चमकती दिखाई पड़ी जब कि उस ने यह उत्तर दिया कि क्या मेरे शरीर श्रीर हृदय दे। नें। नहीं हैं। श्रीर क्या मेरा हृदय कई महीनें। से उदास श्रीर क्रेशित नहीं रहा है। परन्तु श्रव ते। प्रभु यीशु ने मुभे बिश्राम दिया है कदाचित तुम ही इसे नहीं समकते में तो जानती हूं कि में समकती हूं।

पत्तनलाल चेंक उठा प्रत्येक बार जंब वह अपनी बहिन से बातचीत करता था उसे श्रचंभा ही होता जाता था।

दूसरी स्त्री पत्तनलाल के घर में उस की पत्नी ही थी जिस के समान शिवरानी की बातचीत नहीं होती थी। वह उस की बुद्धि के कारण नहीं चेंक उठा परन्तु उस का मन भी यीशु खीप्ट के उपदेश में ऐसे लग गया था कि उसे यह सेखना पड़ा कि मुक्ते शिवरानी के। बिहारीलाल के पास फिर भेज देने में बिल्कुल देरी न करना चाहिये।

उस ने अपना मने। एथ प्रगट नहीं किया और ऐसा समकत्र कि जब तक में ही सुननेवाला हूं तब तक बातचीत किये जाने में कोई हानि नहीं है। सकती उस ने फिर भी कहा है बाई यहां ते। तुम भूल करती है। और में ने तुम्हारे यी शु खी ख के विषय में सीखने की अपेदा बहुत अधिक सीखा है क्यों कि मेरे पास वह पुस्तक है जिस में उस का सारा वृत्तान्त लिखा है और में ने उसे कई बार पढा है।

शिवरानी ने बड़ी लालमा से चिल्लाकर कहा वाह । क्या ही श्रच्छी बात होती यदि में उसे पढ़ सकती। चाई जो कुछ होता मैं तो उस पुस्तक की लेकर पहती श्राप कृषा करके उसे पहकर मुभे सुनाइयं।

पत्तनलाल ने अपना सिर हिलाकर उत्तर दिया अरे। यह ता खताओं। कि बिहारीलाल इस बात में क्या कहेगा। यदि वह तुम्हारी ऐसी बातचीत सुन जेसी कि तुम मुक से करती है। ते। वह इसी में क्रीध करेगा परन्तु तुम ने यह प्रतिज्ञा किई है कि में खेल किसी से यह बात न कहूंगी की। न।

शिवरानी ने धीर से कहा हां कि हैं तो है श्रीर तब उस ने उदास हा कर यह भी कहा कि मैं का करूं में जी चाहती हूं सी नहीं कर सकती हूं न सीख सकती हूं श्रीर न कह सकती परन्तु में जी चाहती हूं से। सीच सकती हूं क्यों कि कार्ड भी नहीं जान सकता है कि मेर मन में क्या है। जब मेरी भीजाई श्राटा घी पेने श्रीर कपड़ों की वातचीत करती रहती है तब में यीशु खीष्ट के बचन के विषय में सीचा करती हूं क्यों कि वे मेर मन में ऐसे गड़ गयं हैं कि उन्हें के।ई नहीं होन सकता।

पत्तनलाल कुछ नहीं खेला क्यें कि वह अपने मन में शेव रहा था कि में शिवरानी से कहूं या न कहूं कि में भी यीशु खीष्ट के बचन के विषय में सीचा करता हूं और उस पर बिश्वास करता हूं और उस के उपदेश के अनुसार चलने के लिये यत भी करता हूं कदाचित इस से शिवरानी का प्रवेध श्रीर शांति हो वे श्रीर काई हानि भी न पहुंचे। फिर भी उस के मन में यह बिचार श्राया कि सित्रयों का क्या बिश्वास। हां यह बात तो सच है कि शिवरानी बहुतों के समान नहीं है परन्तु क्या जाने किसी दिन उसे बक मूभे श्रीर वह जो कुछ में कहता हूं कह सुनावे। इस लिये उस ने कुछ भी न कहा श्रीर वे दोनों जो यद्यपि एक मन रहते थे तीभी भिन्न ही रहे।

उस दिन सांक्ष के। पत्तमलाल ने श्रपने भाई के। लिखा कि इस नगर में पलेग का इल्ला मच रहा है श्रीर इस लिये में समकता हूं कि जितना जल्दी श्राप शिवरानी के। बुला लेवें उतना ही श्रच्छा श्रीर तब में श्रपनी स्त्री के। उस के मैंक भेज टूंगा श्रीर तब यह दे। तो कुशलकोम से रहेंगी।

एमीलीन के त्राने के दूसरे दिन बिहारीलाल श्रकस्मात ग्रपने भाई के घर त्रा पहुंचा। ग्रपने भाई की चिट्ठी पाने से वह ग्रपना काम पूरा करके जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी घर लाटा ग्रीर श्रव ग्रपनी बहिन का उस भय से जिस का कि हल्ला मच रहा था निकाल ले जाने के लिये श्राया था। उस की इस बात का मान तक भी न था कि मेरे लिये वह भय सचमुच में क्या हे ग्रीर इस लिये वह यह समक्ता था कि शिवरानी का जब तक पलेग न होवे तब तक वह कुशलहोम से ही है। यदि वह भीतरी बातों का जान लेता तो वह जान जाता कि शिवरानी कोटे भय से भाग रही है परन्तु बड़े भय में पड़ शुकी है। शिवरानी श्राप

भी शोक ग्रीर भय में पही थी। उस ने यां सीचा कि में उस के विषय में अधिक केंसे सीख सकूंगी जिस के ज्ञान से मुक्ते ऐसा विष्राम मिला है। जो कुछ में ने सीखा है में उसे धीर से मूल जाऊंगी ग्रीर तब वेसी ही उदासचित्त फिर हो जाऊंगी जीसी कि पहिले थी।

शिवरानी के लिये एक दुःख श्रीर था कि वह श्रापनी पाठिका की फिर नहीं देख सकती थी। उस ने श्रुपंक से पत्तनलाल से बिनती किई कि मुफे एक हफता श्रीर रख लीजियं। वह उसे हर्षपूर्यंक रख लेता परन्तु वह बिहारीलाल से क्या बहाना करता जी कि उस के ही कहने से शिवरानी की घर लिवा ले जाने के लिये श्राया था।

इस लिये वह लैटिकर चली गई परन्तु उसी
प्रकार नहीं जैसी कि वह छाई थी। उस के संदूक
के ताले में छिपा हुआ वही पदों का पत्र रखा
हुआ था जो उस की पाठिका के साथ उस की उस
भेंट का दूरयमान चिन्ह था जिस का प्रभाव उस
पर इतना अधिक पड़ा था और उस के हृदय में यह
शब्द जिन का वह सत्य जानती थी क्योंकि उस ने
उन की परीचा कर लिई थी अंकित थे अर्थात् है
पस्व लेगों जो परिश्रम करते और बेक से दबे है।
मेरे पास आश्रों मैं तुम्हें बिश्राम देजंगा।

उस के लाटते समय जब कि रेलगाड़ी स्टेशन से कूटी तब शिवरानी ने पत्तनलाल से धीरे में कहा जितनी जल्दी है। सके उतनी जल्दी मुक्ते फिर बुला लीजिये क्येंकि वह नहीं जानती थी कि पत्तनलाल के कहने पर मुक्ते यहां से जाना पहता है। अपनी बहिन के। जाते हुए देखकर पत्तनलाल के हृदय में सचमुच शोक हुआ छै। र उस के मुन्दर मुख श्रेंकि मधुर कामल रातियां का प्रभाव उस के हृदय पर इतना पहिले कभी नहीं पड़ा था जितना कि इस समय पड़ा। इस के सिवाय उस के। इतना दुःख देने में श्रेंकि उस के विषय में श्रिथिक सीखने में विश्व हालनं से जिस के। वह आप ही सच्चा धम्में समकता था पत्तनला व का। शाक हुआ।

बिहारीलाल के कारण उस ने अपने मन में कहा वह मेरा जेठा भाई है श्रीर शिवरानी के प्रसन्न करने के लियं भी मुक्ते उस की इच्छा के बिरुद्ध महीं चलना चाहिये।

## वारहवां ऋध्याय।

जो कोई मेरे पाम आठ में उमे किमी रीति मे दूर न कईगा।

यह वही दिन था जब कि सिंह बाबू के घर में प्रार्थना करने के लिये सभा पहिले पहिल एक ट्री हुई। नियुक्त समय पर घर का सब से श्रच्छा काठा सजाया गया। श्रीर लोगों के लिये चहुं श्रोर से कुर्सियां लाई गईं।

घर के स्वामी ने इतनी कुर्सियों के। श्राश्चर्यपूर्वक देखकर पूछा क्या तुम श्राशा करते हैं। कि इतने लेगि श्रावेंगे। उस की स्त्री ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि
तृम्हारे बिश्वास के समान तुम की है। वे श्रीर क्या
यह बात सत्य नहीं है कि हम लोगों की प्रार्थना के
त्रित्नमार भी होवे। हम लोगों के क्यों मान लेना
चाहिये कि प्रभु जो कुछ हम ने मांगा है से हमारे
लिये न करेगा। क्या यह संभव नहीं है कि वह
हमारे लिये ग्रीर भी श्राधिक करेगा।

ज्यां ही उस ने बातचीत समाप्त किई त्यां ही सुदर्शनदास ग्रीर उस की स्त्री ग्रा पहुंचीं ग्रीर इस समय मुदर्शनदास की स्त्री उस दिन से जब कि हम लोगां ने उसे पहिले पहिल उस के घर ही में देखा या बहुत भिन्न दिखाई पड़ती थी। उसे अब जान पड़ा कि साया कुर्ता ग्रीर धट्टर की ग्रपेला जब कि केवल एक स्वच्छ साड़ी ही की बात है ता स्वच्छ ग्रीर सुथरा रहना बहुत सहज बात है। इस के सिवाय वह ग्रपनी मित्र के समान रहना चाहती थी इस लिये ग्राज उस ने वह वस्त्र पहिना जो। उसे बहुत ही अच्छा लगता था ग्रीर एमीलीन का इर्ष हुग्रा जब कि उस ने इस बदलावट के। देखा जैसी कि सुन्दरी के मुख पर बदलावट फलकती वेसी ही उस के पति के मुख पर भी बड़ी बदलावट े दिखाई पड़ती थी। वह प्रकाश जा कि उस के हृदय में फिर से दीप्तमान हु हा स्पष्ट दिखाई पड़ा जैसा कि प्रकाश बिना हुए नहीं रह सकता और वह उदासीनता जो उस क मुख पर रहा करती थी श्रव जाती रही।

घीरे २ श्रीर लोग भी श्रा पहुंचे श्रीर यदापि पहिला गीत गाये जाने के समय कुसियां खाली थीं परन्तु दूसरा गीत गाये जाने के पहिले ही वे सब भर गईं। सिंहबाबू ने एक छोटा सा व्याख्यान दिया जिस में उस ने यह बर्गन किया कि में श्रीर मेरी स्त्री मुक्ति का सत्य श्रयं पहिले पहिल हम लोगों के बीच में श्रमुक मनुष्य के श्राने से कैंसे सीखीं जिस ने हम लोगों को यह बतलाया कि यह बात प्रत्येक ईसाई के विषय में सदा सच ही सकती है कि मेरे लिये जीना खीष्ट है।

उस ने भ्रपना व्याख्यान पूरा करते समय यह कहा कि है प्रिय मित्री क्या हम लोगों के। जो यहां तीसरे पहर उपस्थित हुए हैं एक मन होकर यह प्रण न करना चाहिये कि इम लेगों में से प्रत्येक स्त्रीष्ट के लिये जीवने का यत करे चाहे श्रीर २ लाग कुछ भी किया करें। इमारे चहुंग्रीर वे सब ले।ग हैं जो हमारे महान प्रभु को निन्दा करते श्रीर उस से घृणा भी करते हैं। काई २ हैं जा उस के नाम से कहलाते हैं श्रीर केर्ड २ नहीं इस लिय क्या इम के। यह प्रण न करना चाहिय कि अब से इम लाग उस का ठीक ग्रादर करेंगे। ग्रपने हृदय से उसे श्रत्यन्त प्यार् करेंगे श्रपने घरें। में उस की ' इच्छा के ग्रनुसार चलने का यत्न करेंगे ग्रपने कामें। में इर एक काम ऐसा करेंगे माना कि प्रभु के लिये ही करते हैं जिस से कि हमारा प्रकाश उन लोगों में चमक जिन के बीच में इम रहते हैं श्रीर जहां

्र कि ग्रभी केवल ग्रंचकार ही है। इस प्रकार प्रार्थना क्री पहिली सभा का विसर्जन हुगा।

दूसरे इफते में वेही सब तैयारियां किई गईं श्रीर उतनी कुर्सियां सजाई गईं परन्तु वे लेग जिन के लिये रखी गई थीं उन पर बैठने के लिये न श्राये। फिर भी सुदर्शनदास श्रीर सुन्दरी पहुंचीं श्रीर एक या दे। श्रीर भी परन्तु दूसरे भजन के। गा चुकने पर भी बहुत सी कुर्सियां खाली ही रह गईं।

उस दिन सुदर्शनदास से बोलने का कहा गया
श्रीर वह भी श्रपने मित्र की नाई श्रपने श्रनुभव के
किया में बोला श्रीर जो लाग उपस्थित थे उन से
कहा कि मैं श्रपने गुरु के पूर्ण रूप से पीछे २ जाने
का यव करने के बदले धीरे २ परन्तु बिन जाने
दूर भटकने लगा था श्रीर इस लिये उस श्रानन्द
श्रीर शांति का खो बेठा था जो कि पहिले पहिल
स्त्रीष्ट का स्वीकार करने में मुक्ते प्राप्त हुई थी।

तब उस ने उन से कहा कि उन लोगों के साथ बातचीत करने से जो कि अपने गुरु के पूर्ण प्रेम ग्रीर भक्ति से भरे हुए थे मुक्ते प्रगट हुआ कि मैं केसा ठंडा हो गया था श्रीर में हमा श्रीर नया जीवन पाने के लिये श्रीष्ट के क्रूश की श्रीर फिर लेटा। उस ने कहा कि श्रीर यही करने के लिये में उन लोगों का परामशं देता हूं जो उसी दशा में हैं जिस में कि मैं था। जो कुछ हम होना चाहते हैं से। ख़ीष्ट के पास गये बिना कभी नहीं

है। सकते। जो कुछ घटो इम लोगों में है उस की प्र्यांता इम स्रीष्ट में पाते हैं इस लिय इम लोगों की अपना सब खताना चाई वह उदासीनता का क्यों न है। उस से कहना चाहिये श्रीर उस से बिनती करना चाहिये कि वह जो कुछ हमारे हृदय में देखना चाहता है उसे वहां रखे। हम लोग श्रपने का फिर भी उस के हाथ में सेंांपें श्रीर इस बात का निश्चय रखें कि जो कुछ उस ने श्रपने लोहू से मोल लिया है उसे श्रस्वीकार न करेगा।

इस के उपरान्त कई प्रार्थना उत्साहपूर्वक किई
गई श्रीर उन लेगों का जो थे। इसे लेगों के श्राने
पर उदास हो। गये थे जान पड़ा कि इस बात में
भी हमारी प्रार्थनाएं सुनी गई श्रीर यह छोटा सा
समूह जो कि तन मन में एक हैं श्रीर लेगों. के।
परमेश्वर के पास ले श्राने के लिये उस का चुना
हुश्रा हथियार है। सकते हैं। एमीलीन ने कहा
कि हम लेगा निःसन्देह फिर भी उस का श्रीर दूसरे
लेगों का भी प्रार्थना के द्वारा ला सकते हैं श्रीर
इस बीच में जब तक हमारा प्रभु स्वतः यहां उपस्थित
है जैसा कि वह श्राज निःसन्देह रहा है तब तक
हम लोगों के। निराश न है।ना चाहिये।

उस छोटी ग्रानिन्त मंडली में एक थी जिस का मन उदास था। सुन्दरी उस समय बहुत कुछ सीखती रही थी जब कि वह न केवल पढ़ने के । पाठों ही की परन्तु ग्रात्मिक बातों की भी शिहा पातों थो ग्रीर श्रब वह यह समक्षने लगी थी कि मुम में श्रीर इस छोटी मंडली के शेष लोगों में कुछ कड़ा भेद है अर्थात उन लोगों में कुछ है जिए भार में नहीं है। यह खिचित्र खात थी कि यह जान होने से सुन्दरी श्रपने से श्रीर मंडली के दूसरे र लोगों से अपसल होवे परन्तु ऐसा ही हुआ। सुदर्शन-दास की श्राश्चर्य हुआ कि मेरी मुम से क्यों अपसल जान पड़ती है श्रीर जब कि उस ने उस सभा के विषय में बातचीत किई तो सुन्दरी ने कहा कि में सभा की श्रव फिर न जारूंगी।

सुदर्शनदास ने अवंभित होकर पूछा कों नहीं। सुन्दरी ने उत्तर दिया कि मैं कों जाऊं। मैं पाठिका अथवा अवारी नहीं हूं कि मैं सभाओं में सदा जाया करूं मुक्ते जैसा भावेगा तैसा करूंगी।

उस के पति ने कुछ को ध के शब्दों से उत्तर दिया कि ऐसी बातचीत करना तुम की किस ने विखलाया। में तो समसता था कि तुम कुछ बुद्धिमान हो क्या तुम इस बात से संतुष्ट हो। कि कियल वे ही लीग जी प्रचारक का काम करते हैं ख्यां का जायें। केवल इसी बात से हमें ख्यां में जाने का अधिकार नहीं मिलता परन्तु वे लीग ती ऐसा नहीं समसते कि हम पृथ्वियो पर स्त्रीष्ट के पीछे र जाने और उस की सेवकाई करने के लिये इस के पीछे उस के साथ ख्यां के रहने की आशा नहीं कर सकते।

सुन्दरी ने ललकारके उत्तर दिया कि मैं तो स्वर्ग में जाने की आशा कभी नहीं करती हूं मैं न उस स्थान के येाग्य श्रीर न उन सभाश्रों के याग्य भली है। सकती हूं।

सुदर्शनदास यह सुनकर घबड़ा गया। उस ने अपनी स्त्री की बहुत कुछ सहायता किई थी जिस का समागम एक ऐसी स्त्री के साथ हुआ जो उसे बहुत सहायता दे सकती थी परन्तु अब तो ऐसा जान पड़ता था कि माना वह उन्नित करने के बदले अवनित कर रही हो। यदि वह उस के हृदय का भेद जान सकता जिस की बातों से उस का ऐसा दु:ख पहुंवा था तो उसे प्रबाध है। जाता।

दूसरे दिन सुन्दरी सारे दिन उदास श्रीर दुः खित रही। दूसरे दिन सबेरे जब एमीलीन सदा की नाईं पढ़ाने श्राई तो उस ने श्रपनी तीक्षा दृष्टि से जान लिया कि मेरी विद्यार्थी का कुछ दुः ख पहुंचा है। पठनपाठन के बीच ही में वह ठहर गई श्रीर श्रपना पुस्तक बन्द करके एमीलीन ने कहा श्ररे। यह ता बताश्री कि तुम क्यों उदास है। तुम पढ़ती ता है। परन्तु में देखती हूं कि तुम्हारे बिचार श्रीर कहीं हैं।

सुन्दरी ने अपने हृदय का दुःख प्रगट कर दिया श्रीर अपने मुख का साड़ी में छिपाकर रे।ने लगी। एमीलीन धीरज के साथ ठहरी रही श्रीर तब उस से फिर कहा अरे बाई। बतलाथी तो तुम का क्या दुःख है जिस से कि में तुम्हारी सहायता करंत।

तब यह उत्तर मिला कि यह इस लिये हैं कि तुम सब सुखी रहती है। श्रीर गाती प्रार्थना करती

श्रीर स्वर्ग के विषय में बातचीत किया करती है। श्रीर में दुः की हूं श्रीर वहां नहीं जाना चाहती हूं।

एमीलीन ने इन बातों का बड़े हर्षपूर्वक सुना जी प्रार्थना किई गई थी उन के उत्तर का आरंभ इसी बात में हुआ श्रीर यह इस बात का पहिला चिन्ह था कि प्रकाश की किरण का प्रवेश हुआ।

उस ने धीरे से कहा कि हे सुन्दरी याँद हम लोग सुबी हैं तो केवल इसी लिये हैं कि प्रभु यीशु ने हम लोगों की सुबी किया है श्रीर यदि हम लोग स्वर्ग जाने के बिचार से प्रेम करते हैं तो केवल इसी लिये करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु वहां है।

सुन्दरों ने कुछ धीरे से उत्तर दिया परन्तु मैं उसे नहीं जानती हूं श्रीर इस बात का भी नहीं जानती कि मैं उसे कैसे जानूं क्योंकि जान पड़ता है कि वह बहुत दूर है।

यमीलीन ने उत्तर दिया कि मैं तो सममती हूं कि हम लेग प्रभु योशु का ठीक उसी प्रकार जान जाते हैं जैसे कि हम लेग आपस में एक दूसरे के जान लेते हैं। पहिले दिन जब मैं यहां आई थी तो तुम मुफ के बिल्कुल नहीं जानती थीं इस लिये तुम लजाती थीं और अधिक नहीं बेलिती थीं को कि में तब से प्रतिदिन आती रही इस लिये हम लेग अब आपस में एक दूसरे का भली भांति जानने लगी हैं अब ता तुम अपना दुःख सुख मुफे बतलाती हो और बिल्कुल नहीं लजाती हो। हम लेग प्रभु योशु का नहीं जान सकतीं जब तक कि

हम उस से मिलकर बातचीत न करें ब्रीर वह हम लीगों से बातचीत न करे। बह कहना है कि मैं श्रपनी भेड़ें। का जानता हूं श्रीर वे मुक्ते पहिचानती कें परन्तु भेड़े दे का गड़े दियं के पास ही रहना चाहिय। सुन्दरी ने फिर भी चिड्डिडाकर उत्तर दिया परनु तुम सब ते। बहुत ही भली है। ब्री र में बहुत ही बुरी हूं। एमीलीन ने मुस्कुराकर कहा कि यही ता कारण है कि तुम्हें प्रभु धीशु की ऋावश्यकता है। यदि इम सब लाग बुरे न होते ता उस का श्राकर इमें बचाने की काई ग्रावश्यकता न रहती। स्वर्शीय दूत ने कहा कि तू उस का नाम यी शु रखना क्यों कि वह अपने ले। गों का उन के पापों से बचावेगा । वह तुम्हें तुम्हारे चिड्डिचड़ेपन से ग्रीर तुम्हारे दृदय का श्रीर सब बुराइयां से बचावेगा। वह इसी काम के लिये स्वर्ग से उतरा श्रीर क्रश पर मरा। यदि पापी न होते ते। त्राणकत्ता की श्रावश्यकता न रहती। प्रभु योशु कहता है जा मेरे पास आवे में उसे किसी रीति से दूर न करूंगा। श्रात्री इम लाग उस के पास चलें श्रीद उस से बिन्तो करें कि वह तुम्हारे हृदय के पापें का निकाल लेवे ग्रे।र ग्राप ग्राकर वहां रहे।

तब उन्हों ने घुटने टेके ग्रीर वह मुक्तिदाता जी र पश्चात्ताप करनेवाले पापी से कभी दूर नहीं रहता उस पुकार के। मुनने के लिये बहां उपस्थित हुन्ना जी कि उस तक पहुंची ग्रीर सुन्दरी के। जीन पहा कि वह जी पहिले बहुत दूर जीन पहता था श्रव बिल्कुल मेरे पास ही आ गया है। श्रीर ज्यें ही ज़िस की श्रीर फिरी त्यें ही वह बेग्म जिस से वह ब्रिक्त जाती थी जतार लिया गया।

फिर भी एक बार उस भले गड़े रिये ने अपनी भेड़ पा लिई और परमेश्वर के दूतों के साम्हने एक और पापी के लिये आनन्द मनाया जिस ने पश्चा-साप किया।

## तेरहवां ग्रध्याय।

बहुत कुछ विश्वास जम गया।

शिवरानी का अपने गांव के घर की लै। टे कई सफते है। चुकं थे। पत्तनलाल की आजकल बहुत काम रहता था और इस लिये उसे अपने भाई से मेंट करने का अवमर न मिला परन्तु वह बहुत चाहता था कि अपने भाई से मेंट करं। क्यें कि वह जानना चाहता था कि मेरी बहिन का क्या हाल है। क्या उस ने जी प्रतिज्ञा मुक्त से किई थी से। पालन करके अपने नये बिचारों की छिपाया है। ऐसा जान पड़ता था कि उस ने प्रतिज्ञा पालन किई क्यें कि यदि ऐसा न होता ते। मुक्ते निस्तन्देह भून पडता।

उसे यह भी डर था कि बिना पाठिका श्रीर पुस्तक के पढ़ने की शक्ति के वह धीरे २ उन शब्दों के। जिन का प्रभाव उस पर इतना पड़ चुका था कहीं भूल न जावे श्रीर उन का प्रभाव

भुलाया न जावे श्रीर शिवरानी फिर श्रपने निज धम्म में पक्की बिश्वास करनेवाली न बन जावे। वह नहीं जानता था कि मेरी ऐसी इच्छा है या नहीं। उसे इस बात का स्मर्ग कर्ने से कभी २ प्रबेश्य था कि मेरे कुटुम्ब में से एक मेरी नाईं सेाचती श्रीर समफती है ग्रीर वह नहीं चाहता था कि मेरा श्रीर मेरी इस सुन्दर खहिन का यह हमदर्दी का सम्बन्ध टूट जावे। उन बातों के कार्ग जी कि वह श्रपनी बहिन के साथ किया करता या श्रीर उस दूढ़ बिश्वास के कारण जा कि शिवरानी ने उस त्राणकत्ता पर किया था जिस का बर्णन सुसमाचारे। में हुआ है। पत्तनलाल की रुचि इसाई धर्मा में श्राधिक बढ़ गई थी जो कि श्रव कम होने लगी थी एक बार फिर भी उसे स्पष्ट सिंह है। गया है। यह धर्म केवल किसी विशेष बातें। पर बिश्वास करना श्रीर उन्हें यहण करना ही नहीं है परन्तु इस में कुछ अन्तर्गत शक्ति भी है जा उस के हृदय श्रीर जीवन से सम्बन्ध रखती है जी उसे सत्यतापूर्वक गृहण करता है ग्रीर वह शक्ति उस पुरुष ग्रथवा स्त्रों का नई सृष्टि बना देती है।

उस ने यह बात अपने पुराने सहपाठी में श्रीर श्रव फिर श्रपनी बहिन में देखी थी। इन दे। नें। में जी एक द दूसरे से बहुत भिन्न थे एक बड़ो तबदीली हुई थी। स्नीष्ट के विषय में जानने से इतना नहीं यदापि वह पहिली बात थी परन्तु किसी जीवते ईश्वरीय श्रदृष्ट पुरुष के सम्बन्ध में श्राने से जी बिना प्रत्यहरूप में हुए भ्रपने के। उन ले।गे। पर प्रगट कर सका जे। इत्साइपूर्वक उसे जानना चाइते हैं।

उस का मित्र ग्रीर बहिन उसी स्नीष्ट पर् बिश्वास करती थी जिस का बर्गन सुसमाचार में किया गया है ग्रीर जी क्रश पर घात किया गया परन्तु श्रव परमेश्वर की दिहिनी श्रीर जीवता बैठा है। पत्तनलाल के। स्वीकार करना पड़ा कि यद्यपि में शिवरानी से बहुत श्रधिक समकता हूं (क्यों कि वह कई बधां से बड़ी सावधानी से नया नियम पढ़ता रहा था) तथापि उस में भीतरी ज्ञान श्रीर स्त्रीष्ट की एहिचान है जो मुक्त में कुछ भी नहीं है। उसे निश्चय नहीं था कि मैं यह गंभीर ज्ञान चाहता हूं या नहीं क्योंकि वह इस बात से डरता था कि न जाने इस का क्या फल होवे। यह श्रक्का होगा कि में जैसा का तैसा नाम मात्र के। हिन्दू ग्रीर इस के साथ ही ईसाई मत को सत्यता का गुप्त रीति से बिश्वासी भी बना रहूं। श्रीर श्रपने मित्र श्रीर बहिन के बिश्वास की नाई ख़ीष्ट के प्रताप श्रीर शक्ति के। ऐशा न मानूं जिस से कि मुक्ते सब बातें। में उस की ऋाज्ञा पालन करना पड़े हां शिवरानी के लिये ते। यह सब ठीक है क्यों कि वह केवल एक स् स्त्री है श्रीर उसे दूसरें। की इच्छाश्रों पर चलना पहता है। क्या उस ने प्रसन्ततापूर्वक इन बाते। का अपने मन में रखने के लिये प्रतिज्ञा नहीं किई। यह उस के मन में कभी नहीं ग्राया कि इस के बिपरीत करने की नाई सावश्यकता है। स्रीर यह

उस के मन में कैसे ग्रावे जब कि उस ने ग्रपने जन्म भर यह सीखा कि स्त्री का काम ग्राज्ञा माला है ग्रीर उसे कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिये तोभी उस का चित्त स्थिर न हुन्ना ग्रीर वह ग्रपने मन में सदा तर्क बितर्क करता ही रहा।

इसी समय एक दिन सांक का सुदर्शनदास की भेंट के लिये आने पर पत्तनलाल अचंभित हुआ। उन की भेंट ग्रायस में कई महीनां से नहीं हुई थी ग्रीर वे सचमुच में कई बर्षां से एक दूसरे के विषय में कुछ नहीं जानते थे। सुदर्शनदास जपर से ता एक पुस्तक जी पत्तनलाल के पास थी लेने का ग्राया था पर्तु सचमुच में उस का अभिप्राय दूसरा ही था। जेर उस के लिये कितनी भी पुस्तकों से बढ़कर था क्येंकि वह ऋाप ही ऋपने ईश्वरीय गुरु की संगति में आ चुका था इस लिये स्वभावतः उस के हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि ग्रीर २ लीग भी इस प्रकाश में लाये जावें ग्रीर जब सिंइबाबू के घर में जी सभा हुई थी उस में यह ठहरा कि हम लोगों में से प्रत्येक का इस क्षर्घ एक २ मनुष्य के। स्रोष्ट के पास लाने के द्वारा बनना चाहिये। तब सुदर्शनदास के। ग्रपने पुराने सहपाठी का तुरन्त बिचार श्राया जी एक समय बहुत कुछ ई श्वर के राज्य के निकट जान पड़ता था। जब 🐈 कि वह एमीलीन से अपने मित्र के बिषय में बेल रहा था तब एमीलीन एकाएक बेल उठी वाह ऐसा जान पड़ता है कि उसी की स्त्री का मैं पढ़ ती थो जिस की बहिन एक। एक चली गई।

कुछ श्रीर बातचीत करने से यह सिद्ध ही गया
कि वह वही था श्रीर देनों मित्र श्रीर सहकर्मी
हस बात में सम्मत हुए कि हम देनों मिलकर
विशेष करके उस कुटंब के लिये प्रार्थना किया करें
किस के दा लीगों के हृदय में परमेश्वर काम करता
हुश्रा जान पड़ता है। शिवरानी श्रीर उस की
भाजाई के चले जाने के पीछे एमीलीन का जाना
बन्द हो गया था श्रीर इस लियं यह ठहरा कि श्रब
मुद्रशंनदास की पत्नी होवे श्रीर वह श्रपने पुराने
कित से भेंट किया करें। सी उस सांभ की इतनी
जलदी जाकर भेंट करने का श्रीम्प्राय यही था।

वहां जाकर धर्मसंबन्धो बातचीत उठाना के। इं
काठिन बात न थी क्यांकि इस विषय के बिचार
देशों के मन में अधिक रहा करते थे। सुदर्शनदास
ने अपने मित्र की पुस्तकां के। देखते हुए एक पुस्तक
उठाई जिस में स्त्रीष्ट का जीवनचित्र लिखा था।
कुछ पढ़ने के पीछे उस ने पत्तनलाल की ग्रीर
फिरकर पूछा कि तुम पहिले माना करते थे कि
स्त्रीप्ट सर्वस पूर्ण मनुष्य है क्या श्रव तक भी तुम्हारा
यह विश्वास है श्रथवा श्रव तुम उस के। इस से
श्रीर भी कुछ अधिक समसते है।।

पत्तनलाल यह प्रश्न कियं जाने पर अधिभत हुआ श्रीर कुछ देर तक से। चता रहा कि क्या उत्तर दं कं निदान उस ने कुछ भी उत्तर न दिया परन्तु यह कहा कि पहिले मुक्ते एक बात पूछने दे। क्या तुम्हारा विश्वास इस बात में कि यीशु खं। ह आज के दिन भी जीवता है ग्रभी तक उतना ही दूढ़ है। जितना कि ग्राठ बरस पहिले था। क्या उस ने ग्रपने का वैसाही निकाला जैसी कि तुम्हें ग्राशा थी।

सुद्शंनदास ने ग्रपने हृदय में हृष्पूर्वक स्तृति करते हुए तुरन्त उत्तर दिया है भाई में श्रपने सारे मन से कहता हूं कि जीवते ख़ीष्ट में ग्राज के दिन मेरा बिश्वास उस से दस गुणा ग्रधिक है जितना कि बपतिसमा के समय था। यदि सारा संसार मेरे पास होता जिस से कि मैं उसे दे देता वह हजारें। संसार से बहुत बढ़कर है।

सुदर्शनदास के बेलिन की दीति से यह सिद्ध है।
गया कि जो कुछ वह बेलिता है सब सत्य ही है।
पत्तनलाल फिर भी उस के उत्साहपूर्वक उत्तर देने
से अवंभित हुआ श्रीर फिर भी हिचकिचाया जब
कि सुदर्शनदास ने अपना प्रश्न फिर पूछा कि अब
कही तुम स्रीष्ट के विषय में क्या समस्ते हो।

यद वह अपने हृदय की बात बालता ते। उसे यह कहना पहता कि मेरे मित्र श्रीर बहिन की साली इतनी दृढ़ है कि मैं यह बिश्वास किये बिना नहीं रह सकता कि स्नीष्ट निरे मनुष्य से चाहे वह कितनाही पूर्ण क्यों न हो निस्तन्देह बहुत अधिक बढ़कर है। उस ने जो उत्तर दिया से। यह था कि तुम कहते है। कि याशु स्नीष्ट ने अपने का मुक्त पर प्रगट किया। मुक्त में तो काई ऐसा प्रकाश नहीं हुआ। नहीं तो कदाचित तुम्हारे ही समान है। जाता।

सुदशंनदास ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया कि

यदि के र्इं उस की इच्छा पर चलने चाहे तो इस शिक्षा के विषय में जानेगा। हे भाई क्या तुम उस श्की इच्छा पर चलने के लिये उद्यत हो चाहे जो कुछ है। । यदि ऐसा है। वे तो वह श्रवश्य ग्रपने का तुम पर प्रगट करेगा। यदि ऐसा न हो तो में समफता हूं कि तुम्हारे हृदय पर परदा पड़ा है जो कि परभेशवर की सुन्दरता का तुम से छिपाता है।

जिर पत्तनलाल ने अपन हृदय के बिचारों की दिशत हुए उत्तर दिया कि कई बर्ष हुए मैं ने तुम से कहा था कि मैं ख़ीष्ट के विषय में जानना चाहता हूं श्रीर उस के उपदेश पर भी चलना चाहता हूं परन्तु में इस से अधिक श्रीर कुछ करने की उद्यत नहीं हूं यदि मैं इस संसार में श्रीक्ता है।ता तो मैं श्रीर कुछ भी कर सकता परन्तु में दूसरों की दुःख श्रीर अपनान में नहीं हाल सकता।

सुद्रश्नदास ने आह भरकं उत्तर दिया कि अपमान क्या। क्या तुम उन लोगों में जिन्हों ने परमेश्वर के पुत्र को सृत्यु से त्राण पाया है और जो उस के अनत विभव में भागी है। ने के लिये बुलाये गये हैं गिना जाना अपमान समसते हैं। । क्या तुम ने ये शब्द कभी नहीं सुने हैं देखा पिता ने हमें। पर कैसा प्रेम किया है कि हम ईश्वर के सन्तान कहावें। क्या तुम उस स्थिति में होना अपमान समसते हैं।।

इन बातों के सुनने से ता पत्तनलाल उभड़ उठा यहां तक कि वह उसे नहीं किया सका श्रीर उस के हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं श्रपने हृदय के बिचारों श्रीर भावों की इस से कहूं जी रीति से मेरे साथ हमदर्श कर सकता श्रीर मुक्ते सहायता दे सकता है। वह बीलना ही चाहता था कि इतने में उस की ऐसा जान पड़ा कि मेरा भाई माना मेरे साम्हने खड़ा हुश्रा है जी उस के लिये माता पिता के समान था। पत्तनलाल सेच बिचार करने लगा कि कदाचित जी कुछ मुदर्शनदास कहे उसे मेरे भाई का श्रपमान होवे श्रीर यह बात नहीं सह सकता था। इस लिये उस ने ह्वा उत्तर दिया कि इस बात का निर्णय तुम मेरे ही जपर छोड़ देश्री। में ने तुम्हारे बिखास श्रीर काम में कभी हाथ डालने का यत्न नहीं किया श्रीर इस लिये यह उदित नहीं है कि तुम मेरे बिश्वास श्रीर काम में हाथ डाले।।

सुद्रशंनदास के। यह सुनकर बड़ी निराशा हुई उस का हृद्य इस मनुष्य के ऊपर दुःखित हुन्ना जिस के। उस ने विशेष करके श्रपने हाथ सैांपा हुन्ना समका था। वह सीचनं लगा क्या में श्रपने काम में चूक गथा क्यों कि ऐसा जान पहता था कि माने। उस के शब्दों से पत्तनलाल का क्रीथ श्रा गया है।।

जब वह फिर बोला तो उस ने नम्रतापूर्वक कहा है भाई जमा करे। यदि तुम समकते हैं। कि मैं ने अपन श्रीर तुम्हारे काम में हाथ डाला है। यदि मैं ने भूल किई है तो कंवल हमी कारण से कि मैं चाहता हूं कि तुम उस लाभ का प्राप्त करे। जे। कि मुक्ते सिंह हो चुका है। सब से बहा लाभ है जे। किसी को मिल सकता है। पत्तनलाल इन कामल शब्दों की सुनकर पशीज ठठा उस की ऐसा लगा कि अपने मन का भेद स्थालकर कह देजं परन्तु फिर भी उस ने अपने मन की दबा रखा श्रीर केवल यह उत्तर दिया कि मैं एक बात कह सकता हूं। तुम ने श्रीरों की अपेहार यह बात अधिक किई है कि तुम ने मुक्ते ईसाईमत की सत्यता श्रीर शक्ति का सिद्ध कर दिया है। यदि सब ईसाई तुम्हारे ही समान होते ता ईसाइयों की संख्या बहुत बढ़ जाती।

सुदर्शनदास कुछ श्रीर भी बेलना चाहता था परन्तु पत्तनलाल न यह चाहता था श्रीर न ईसाई श्राशा रखता था इस लिये वह जी पुस्तक उधार लेने की श्राया था उसे लेकर श्रपने घर चल दिया।

# चैादह्वां ग्रध्याय।

#### शिवरानी का नया पद।

एक दिन ऐसा हुआ कि जब शिवरानी सवेरे भाजन बना रही थो पत्तनलाल द्वार खोलकर भीतर आ पड़ा। शिवरानी अचंभित होकर आनन्द से चिल्ला उठी क्योंकि इस भाई के। वह सब से अधिक प्यार करती थी। उस ने उत्साहपूर्वक उन सभें। का समाचार पूछा जिन के। छोड़कर वह आई थी यहां तक कि वह अपनी पुरानी पाठिका के विषय में भी पूछने के। न भूली। उस ने पूछा

कि का वह फिर कमी ग्राई थी ग्रीर इस बात पर श्राचंभा किया कि मैं कों एकाएक उस से बिना कहे हुए चली ग्राई। उसे तो बड़ा ग्राञ्चर्य हुग्रा होगा।

पत्तनलाल ने उत्तर दिया कि वह एक बार श्रीर श्राई थी पर्नु उस के पढ़ाने के लिये केाई नहीं रहा था से। उस ने श्राना बन्द कर दिया।

शिवरानी ने श्राह भरके कहा क्या श्रच्छी बात है।ती यदि वह यहां रहती क्यों कि जो कुछ उस ने मुक्ते सिखलाया उस सब के। श्रपने मन में स्मर्ण रखना ते। बड़ी कठिन बात है श्रीर मुक्ते डर है कि मैं उन भले शब्दों में से कुछ भी भूल न जाऊं।

पत्तनलाल डर से चारों श्रीर देखता था कि कहीं मेरा भाई यदापि वह दिखाई नहीं पड़ता है ती भी हम लोगों की खातचीत सुन न लेवे। शिवरानी ने उस के मन की बाल जानकर उसे निश्चय दिलाया श्रीर कहा कि हमारा भाई स्तान करने के लिये गया है वह मुक्ते भी श्रपने साथ ले जाना चाहता था परन्तु में ने बहाना कर दिया क्यों कि श्रव मेरी उन बातों में रुचि नहीं है। मैं श्रव जान गई हं, कि जल पाप के। श्रुद्ध नहीं कर सकता है श्री यही बात में चाहती हूं।

श्रव तो भोजन बन चुका था श्रीर जब । श्रिवरानी श्रपनी साड़ी बदलने गई तो पत्तनलाट्ट श्रकेला रह गया परन्तु श्रिबरानी बहुत ही जल्दी ले। श्राई। श्रपने हाथ में वह उस कागज के। लिये थ। जिस के। वह बहुत बहुमूल्य समस्ती थी वह बड़े जित्साह से अपने भाई के पास आकर कैठ गई और
प्रस्त चित्त से कहने लगी कि भाई मेरे मन में अभी
बहुत ही उत्तम बिचार आया है। मुक्के इन पदां में
से केवल दो या तीन के सीखने का अवसर मिला
है और में बहुत ही चाहती हूं कि शेष पदों की
भी सीख लेंऊं। में बारम्बार यह चाहतो थी कि
बिहारीलाल से एक एक पद सिखलाने के लिये कहूं
परन्तु में ने तुम से प्रतिक्वा किई थी कि में तुम्हारे
सिवाय और किसी से कुछ न कहूंगी इस लिये में
उस से न कह सकी परन्तु में तुम से ता कह सकती
हूं सी तुम मुक्के सिखलाओ जितनी जल्दी मुक्क से
ही सकेगा में सीख लूंगी और यहां सुनने के लिये
भी काई नहीं है।

पत्तनताल ने उस कागज की अपने हाथ में ले लिया। वह अपनी बहिन के उत्साह और बिनती से कैंसे मुख मेड़ सकता था। क्या उस ने उसे उस की पाठिका से अलग नहीं कर दिया था ते। फिर वह इस बिनती के। कैसे अस्वीकार कर सकता था।

उस ने पूछा कि तुम इन पदें। में से किस पद

, शिवरानी ने उस पद की बतलाया जी कि उस के नीचे या जिसे वह सीख चुकी थी। उसे पहिचान लेना बहुत सहज बात थी क्यों कि उस की पाठिका ने उन पदें। पर चिन्ह लगा दिया था जिन्हें वह सीख चुकी थी।

तब पत्तनलाल ने यह पढ़ा क्यों कि जी मुभ से

कीर मेरी बातें। से लजावे मनुष्य का पुत्र जब वर्क अपने श्रीर पिता के श्रीर पवित्र दूतों के ऐश्वय्य में भावेगा तब उस से लजावेगा। जो कुछ वह पढ़ता था उस पर उस ने बहुत कुछ ध्यान नहीं दिया क्यों कि वह ग्रीर ग्रीर बातों के विषय में से चरहा था श्रीर हरता था कि कहीं मेरा भाई न श्रा जावे। वह नहीं चाहता था कि मेरा भाई मुक्ते शिवरानी के। पद पढ़ाते हुए पा लेवे। एकाएक शिवरानी श्रपने भाई के पी छे पी छे उन शब्दों के। उहराने से ठहर गई श्रीर कहा भाई कृपा करके पढ़ना बंद कर दीजिये श्रीर मुक्ते बतलाइये कि इन शब्दों का क्या श्रर्थ है। यह यीशु स्त्रीष्ट ही का कहना होगा क्यों कि मेरी पाठिका ने मुक्त से कहा था कि ये सब शब्द उसी के हैं ता उस के यह कहने का क्या श्रर्थ है कि ''जो कोई मुक्त से लजावेगा''। के ई प्रभु यीशु स्त्रीष्ट के कार्ण कैसे लज्जित है। सकता है।

पत्तनलाल चेंक उठा। जो शिवरानी की बहुत कठिन जान पहता या उसे वह भली भांति समकता या उस ने उस की श्रज्ञानता पर हंसते हुए उत्तर दिया कि बाई तुम कंवल पढ़ती है। श्रीर बहुत सी बातें नहीं समकती है। नहीं ते। तुम्हें विदित है।, जाता कि हिन्दुस्तान में श्राज के दिन बहुत से लें। हैं जो यीशु स्रीष्ट से लजाते हैं।

शिवरानी ने उत्साहपूर्वक पूछा परन्तु क्यों श्रीर कैसे। हम लेग बुरी बातों से लाज्जित है। सकते हैं परन्तु के हूं यीशु खीष्ट से जी इतना भला है कैसे ्रज्ञा सकता है। मैं चाहती हूं कि तुम मुक्ते यह बात ह समक्षात्री क्येंकि मैं नहीं समकती हूं।

पत्तनलाल ने उत्तर दिया इस का यह अर्थ है

कि हिन्दुस्तान में आज के दिन बहुत से लेग हैं जी

यह बिश्वास करते हैं कि जी कुछ यीश ख़ी छ ने

कहा से। सत्य है और कि वह सममुच इस संसार

में रहा और मरा परन्तु वे इस बात के। अपने

मन में छिपा रखते हैं और किसी से नहीं कहते

क्योंकि यदि वे न छिपावें और कह देवें तो उन के

मित्र और नातदार उन से कुछ सम्बन्ध न रक्षेंगे।

वे इस बात के। स्वीकार करने से लजाते हैं कि हम

खीष्ट पर बिश्वास करते हैं जिस का यही अर्थ है कि

वे उस से लजाते हैं।

पत्तनलाल का हृदय उन शब्दों के बे।लने पर खिद गया। तब शिवरानी ने दुः खित हो कर पूछा ते। जब में ने इस बात की प्रतिज्ञा किई थी कि में किसी से न कहूंगी कि में खीष्ट पर बिश्वास करतो हूं ग्रीर यह कि तुम्हारे सिवा ग्रीर किसी से में उस के विषय में न बोलूंगी तो क्या इस का यही ग्रथं है कि में उस से लजाती हूं।

पत्तनलाल सेविने लगा कि इस प्रश्न का उत्तर में किस प्रकार से देजं। उस ने कुछ भय के साथ शिवरानी के उत्साह भरे मुख की ग्रेगर देखा परन्तु बह उसे उस बात का श्रपराधी नहीं ठहराना चाहता था जो उसे बही भयानक बात जान पड़ती थी। इस के सिवा का शह कहना ठीक है। सकता था कि वह लजाती थी। इस ने धीरे से कहा नहीं बाई मैं नहीं समकता, हूं कि तुम योश ख़ीष्ट से लजाती है। तुम ते। इस बात में केवल मेरी आज्ञामानती है।।

शिवरानी ने उत्तर दिया हां में ता कह चुकी हूं कि तुम्हारे सिवा श्रीर किसी से कुछ न कहूंगी परन्तु में नहीं समकती हूं कि तुम ऐसी प्रतिज्ञा क्यां कराते हो। भली बातें सीखना तो बुरा नहीं है श्रीर जी कुछ में ने खीष्ट के विषय में सीखा है सी श्रव भला है इस लिये में क्यों न कहूं। में ता समकती हूं कि यह श्रच्छी बात है। यो यदि हम सब ले। ग इन बातों पर विश्वास करें।

इतने में बिहारीलाल का शब्द दूर से मुनाई पड़ा श्रीर पत्तनलाल ने जल्दी उस कागज़ का अपनी जेब में रख लिया श्रीर श्रपने भाई से मिलने का गया श्रीर तब शिवरानी उस भाजन का परसने लगी जो कि उस ने बनाया था।

देानों भाइयों के। ग्रायस में बहुत कुछ बातचीत करनी थी। इस बात की चर्चा गांव तक पहुंच गई थी कि नगर में ग्लेग बहुत है श्रीर बिहारीलाल जानना चाहता था कि यह ख़बर सच है या नहीं।

पत्तनलाल ने जी कि ग्रंपने भाई के डर की कम कर्ना चाहता या इस बात की घत घत कहकर उद्घा दिया ग्रेश कहा तुम जानते ही कि यह कैसी बात है कि एक मनुष्य मरता है श्रीर यह खबर उड़ जाती है कि कम से कम सी मरे हैं। हां यह बात तो सच है कि नगर में प्रेग है परन्त ग्रंभी तक वह बहुत नहीं फैला है।

्र बिहारी लाल ने फिर भी पूछा कि क्या यह बात प्रसच है कि सरकार जबरदस्ती हर एक का टीका लगाती है जिस से उतने ही मनुष्य मरते हैं जितने कि स्रेग से। पत्तनलाल ने इंसकर कहा भाई तुम में निरसन्देह इतनी समभ है कि इन सब मूर्ख बातें। पर जा कि आज कल फैलाई जा रही हैं बिश्वास न करे। मुभी ते। बिश्वास है कि यह सिंह है। चुका है ग्रीर किसी उपाय की ग्रपेक्ता टीका लगाने से श्राधिक मनुष्यों के प्राण बचते हैं। परन्तु यहां के भनुष्य इतने मूर्ख हैं कि सरकार ने उन का टीका लगाने के लियं सममाना छे। इ दिया है। निस्सन्देष्ट यदि काई चाहे टीका लगवा सकता है पर्नू काई जबरदस्ती नहीं है। सच पूछा ता यह बहुत कुछ हम लोगों ही के ऊपर छोड़ दिया गया है चाहे हम टीका लगवावें या नहीं। निस्मन्देह बहुत मनुष्यें। के प्राण ते। जावेंगे परन्तु यह बात व्यर्थ है कि सर-कार हम लोगों के। हमारी इच्छा के विरुद्ध बचाने का प्रयत्न करे। इस लोगों का कदाचित श्रपनी मूर्खता के लिये पछताना पडेगा।

बिहारीलाल ने ग्रंपने भाई की बातों पर ध्यान दिया। वह जानता था कि यद्यपि मेरा भाई मुक्त से छोटा है तिस पर भी कई बातों में मुक्त से ग्रंपिक बुद्धिमान है। इस लिये उस ने इस बात पर बाद बिबाद नहीं करना चाहा परन्तु केवल उस ही की कुशलता के विषय में पूळने लगा ग्रीर बड़ी चिन्ता के साथ कहने लगा कि जब तक प्रेग का डर दूर न हो जावे तब तक तुम की नगर् कोड़कर यहीं श्रांकर रहना चाहिय। पत्तनलाल ने ने उत्तर दिया कि इस बात की कोई श्रांवर्यकता नहीं है श्रभी तो मैं कुशलता से हूं। यदि किसी समय मुक्ते श्रांवर्यकता जान पड़ेगी तो मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहते है। मैं ने स्त्रियों का भेज दिया है श्रीर श्रंपने लिये मुक्ते कुळ डर नहीं है।

उस दिन सांक का पत्तनलाल प्रेगवाले नगर में अपने घर का लीटा और यह कागज़ जिस का कि उस की बहिन बहुत ही बहुमूल्य समक्ती थी उसी की जेब में रह गया। शिवरानी यह बात नहीं भूली कि मेरी बहुमूल्य बस्तु मेरे भाई ही के पास्त है और उस ने कई बार उस के मांगने का अवसर दूढ़ा परन्तु न पाया। निदान जब कि उस ने उसे अपने साथ ही ले जाते हुए देखा ता उसे ऐसा जान पड़ा माना मेरी काई बस्तु चली गई है। परन्तु ती भी कुछ प्रबेश्य और शांति थी क्योंकि उस ने अब तक नया पद नहीं सीख लिया था। और जब कि वह अपना नया पाठ दोहरा रही थी उसे फिर भी इन शब्दों पर आश्वर्य हुआ और वह चाहने लगी कि काई जो कि पत्तनलाल से अधिक जानता है। मुक्ते इन शब्दों का समकाता ता अच्छा होता।

कदाचित इस लिये कि वह इन शादों की देशहराती हुई से। गई कि उस ने यह स्वप्न देखा उस ने सोचा कि एक दिन जब थी में प्रतिदिन के समान अपने घर में थी के।ई बाहर से दे।इता हुआ आया और चिल्ला कर बोला योशु लीष्ट आया है। योशु लीष्ट आया है। शिवरानी की दी बार नहीं पुकारना पड़ा था परन्तु वह पूर्ण रीति से खोढ़कर निकल पड़ी। तब उस ने देखा कि एक तेज प्रकाश चहुं श्रीर चमक रहा है जी कि सूर्य से अधिक प्रकाशमान है श्रीर उस के बीच में उस ने एक तेजी मय भीड़ देखी जी कि पृथिवी से नहीं परन्तु आकाश से आती हुई जान पड़ती थी। वह यह ती नहीं बतला सकती थी कि वह कहां से आती है।

इस ऐश्वर्णमान भीड़ में उस ने एक का देखा जी श्रीरें की अपेका श्रधिक चमकता था। श्रीर जिस की सब नमस्कार करते हुए दिखाई पड़ते थे। उस ने अपने मन में कहा कि यही यीशु स्त्रीष्ट है। वह सब पवित्र दृतों के साथ पिता की महिमा में श्राया है। वह चाइती थी कि मैं उस के पैरें। पर गिरूं श्रीर उसे दंडवत करूं परन्तु पीछे इट गई क्येंकि उसे श्रागे बढ़ने का साहस न हुआ।

थोड़ी देर में यह भीड़ कम होने लगी श्रीर उस ने देखा कि में उस बड़े बीचवाले पुरुष के पास पहुंच गई हूं तब तो वह श्रानन्द के मारे श्रीर सब कुछ भूल गई श्रीर उस के पैरों पर गिर पड़ी परन्तु उस की पुकार नहीं सुनी गई। वह पुरुष उसे रूखी श्रीर गम्भीर दृष्टि से देखता था श्रीर प्रभु इस प्रकार चुपचाप चला गया।

तब ते। शिवरानी समक गई श्रीर शाक से

चिक्का उठी कि वह मुक्त से लजाता है। वह मेरी चोर दृष्टि नहीं करता। वह राती हुई ग्रीर ग्रांसू हालती हुई जागी परन्तु यह देखकर उसे हर्ष हुग्रा कि यह केवल स्वप्न ही है। तें।भी वह उसे न भूली ग्रीर यही चाहती थी कि पत्तनलाल ग्रावे जिस से कि मैं उस से कहूं कि मुक्ते प्रतिचा से छुड़ा देग्रा।

## पन्द्रह्वां ग्रध्याय।

#### स्कान्त का आत्मिक युद्ध।

ऐसा हुआ कि अपने भाई के घर से लैं। टने के कुछ दिन पीछे पत्तनलाल ने शिवरानी के बहुमूल्य कागज़ का अपनी जेब में पाकर निकाला। उस ने इस समय उस पर बहुत कुछ ध्यान नहीं दिया परन्तु अपने मन में से। चने लगा कि कदाचित शिव-रानी इस कागज़ के खेा जाने से बहुत दुःखित है।वेगी परन्तु उस ने फिर भी बिचार किया कि यह श्रच्छा ही हुश्रा कि यह कागज़ उस के हाथ में नहीं रहा क्यांकि ग्रम उस का बिहारीलाल के द्राथ में पड़ने का काई डर नहीं रहा। वह उसे कुळ पुस्तकें। श्रीर कागजें। के साथ मेज पर रखकर बाहर चला गया। कुछ दिन पीछे फिर भी उस की दृष्टि उस कागज पर पड़ी उसे इस समय श्रवकाश था इस लिये उसे उठाकर पढ़ने लगा। उस ने शिवरानी के पद का जिस नाम से वह उसे पुकारता था कई बार पढ़ा। उस ने उच्च स्वर से

भी पढ़ा क्येंकि वह उस समय श्रकेला था। इस लिये बार बार उस काठे में वे शब्द श्रणात है सब लोगो जो थके श्रीर बोफ से दबे हैं। मेरे पास श्राश्री में तुम्हें बिश्राम देऊंगा गूंजे। जो बहुत वर्ष पहिले बोले गये थे श्रीर जो संसार भर में तब तक गूंजते इहेंगे जब तक थके श्रीर बोफ से दबे हुए लोग बिश्राम की खेळा में इस जगत में बने रहेंगे।

पत्तनलाल के। इस बात से श्राश्चर्य नहीं हुश्रा कि उन प्रबदें। का प्रभाव शिवरानी के मन पर पड़ा। उन का प्रभाव उस के मन पर भी पड़ा था क्यों कि वह जानता था कि मैं उस प्यास से व्याकुल हूं जो कि अभी तक किसी प्रकार से नहीं तृप्त हुई भेरे पास आश्रो यही बुलाइट थी श्रीर श्रानन्द पूर्वक वह उसे ग्रहण करता परन्तु फिर क्या। वह ग्रहण करने के लिये श्राकर फिर नहीं कर सकता था। शिवरानी ते। ऐसा कर सकती थी परन्तु वह नहीं जानती थी कि ग्राचा पालन क्या कहलाता है। उस की दशा ता भिन्न ही थी। पत्तन-लाल ने उस एष्ठ पर श्रीर श्रागे देखा। यदापि वह जे। कुन्न वहां लिखा हुन्ना जानता था उसे नहीं देखना चाह्ता था तीभी उस का ध्यान उस छोर खिंचा। इस लिये उस ने उन शब्दों का फिर भी पढ़ा जिन्हें उस ने अपनी बहिन के। कई बार पढ़कर सुनाया था जो कि उसे देाषी उहराते थे प्रधात् जी काई इस समय के व्यभिचारी भीर पापी लीगों के बीच में मुम्ह से ग्रीर मेरी बातें से लजाने मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के संग श्रपने पिता के ऐश्वर्य में श्रावेगा तब उस से लजावेगा।

तिस पर भी वह ऐसे मनुष्य के विषय में जानता. था वह शिवरानी से कह चुका था कि में नहीं समभता हूं कि तुम यीशु स्रीष्ट से लजाती है। । वह उसे ऐसा स्पष्ट ता नहीं कह सकता था क्योंकि उसे निश्चय था कि यदि उस से स्पष्ट रीति से कहा जावेगा कि तुम्हें स्रीष्ट केा स्वीकार करना चाहिये ता वह निस्सन्देह ऐसा करेगी। उसे यह बूभ पड़ा कि उस निर्वल श्रीर कामल चित्तवाली लड़की का उस काम के करने का बल श्रीर साहस हुआ जिस से मैं डर्ता हूं। परन्तु वह यह भी जानता था कि उसे वह अदूश्य शक्ति मिली है जो मेरे पुराने मित्र का प्राप्त हुई थी। वह प्रभु यीशु स्त्रीष्ट की संगति में ग्रा गई थी ग्रीर उस ने उस से वह नया जीवन प्राप्त किया जिस का उसे कुछ भी ज्ञान न था। वह यह भी जानता था कि मैं ने उसे क्यां नहीं पाया है। वह कैसे पा सकता था जब कि उस के श्रीर ''मेरे पास श्राश्री'' इन शब्दें। के कहनेवाले के बीच में रुकावट थी अर्थात डर की रुकावट भीर उस नाम से कहलाये जाने की निर्इच्छा की स्कावट जिस नाम से उस के देशबासी पृणा करते हैं।

उस सुनसान काठे के एकान्त स्थान में उस ने श्रापन में स्वीकार किया कि मैं उन लोगों में से एक हूं जिन के विषय में ख़ीष्ट ने यह कहा ''यदि काई मनुष्य मुक्त से लजावेगा"। वह जानता था कि में अपने मन में योगु संष्ट के। परमेश्वर का पुद्र ग्रेश जगत का जाणकत्ता विश्वास करता हूं परन्तु वह यह भी जानता था कि मैं उसे स्वीकार करन से लजाता हूं।

दस के सिवा उस ने कुछ श्रीर भी श्रिषक विचार किया कि में उन लोगों में से एक हूं जिन से श्रीष्ट लजावेगा जब कि वह श्रपने रेप्तर्थ्य में श्रावेगा। जो कुछ शिवरानी ने श्रपने स्वप्न में देखा था उसे पत्तनलाल श्रपनी श्रांखों में देखता हुशा जान पड़ता था श्र्यात् मनुष्य के पुत्र की श्राते देखता हुशा पहिले की नाई श्रपनी राज्यावस्था की श्रलग किये हुए श्रीर एथिवी पर दीनताई श्रीर सेवकाई में किरते हुए नहीं परन्तु चमकते हुए दृतों की मीड़ सं विदे हुए श्रपने पिता के रेप्तवर्थ में। उसने समका कि उस बड़े विशेष दिन में श्रपने मित्र मुदर्शनदास का विशेष श्रादर पात हुए देखांगा। वह बिप्तवास करता था कि मेरी बहिन भी ग्रहण श्रीर स्वीकार किई जावंगी परन्तु मनुष्य का पुत्र मुक्त से लजावेगा। श्रीर क्यों नहीं थाद में उस दिन ग्रहण न किया जाऊं ता मुक्त कुड़कुड़ाना न चाहियं।

तब उम न दूसरी बात पर बिचार किया

यदि में अपने मन में यह ठान लूं कि में अब आर
स्त्रीष्ट से न लगाजंगा और में इस बुलाइट का
अर्थात् मेरे पास अर्था गृहरा करने का संकल्प कर
लूं और में प्रत्येक अर्था गृहरा के मुक्ते दिई जावे मानने
का तैयार है। जाके और यदि में खापड़ों के स्थान

में क्रूश पर घात किये हुए मनुष्य केा श्रापना प्रभु श्रीर गुरु स्वीकार करने के लिये उद्मत है। जा ऊं तब क्या। यदि में आपही स्त्रीष्टका स्वीकार कर लूं. ता क्या में शिवरानी का ऐसे करने से राक सकता हूं। जब कि वह प्रगा जा उस ने मुक्त से किया है मिट जावेगा श्रीर जब कि मेरे उदाहरण से उस का विश्वास दृढ़ है। जावेगा ता मुक्ते यह जानने के लिये कि वह क्या करेगी किसी भविष्य ज्ञानकी त्रावश्यकता न रहेगी। श्रीर तब फिर क्या। उस भाई का क्या है।गा जा एक ही साथ अपने भाई और बहिन दानां। खा बेठेगा। बिहारीलाल का काई इतना नहीं जानत है जितना में जानता हूं कि ग्रपने धर्म में उस का कैसा दूढ़ बिश्वास है वह कैसा भयभीत है। जाता है जब केर्ड उसे छोड़ता है ग्रीर वह ग्रपन पुरुखात्रों की रीतियों पर कैसा आख मूंदकर चलता हैं तब एक कहानी के कार्ण जिसे कि उस ने कई बार पढ़ी थी दूसरी दशा का स्मर्ण स्राया। उस ने अपने ज्ञान के द्वारा उसे देखा जी संपूर्ण आदर त्रीर स्तृति के याग्य है परन्तु घृणा किया गया त्रीर त्यागा गया हां वह जिस की कूश पर दुःख उठाकर कष्ट सहने की आवश्यकता न थी वह जा किसी दिन फिर ग्रानेवाला है सरने के लियं नहीं परन्तु राज्य करने के। पृणा किये जाने के लिये नहीं परन्त महिमा प्रगट किये जाने के। यही था जो उसे अपने .. पास पुकारता था।

दे।ना में से किसे चुनूं वर्तमान के। ग्रथवा भविष्य

को। स्रोष को अथवा बिहारीलाल के। वर्तमान लक्जा श्रीर भविष्य महिमा का अथवा वर्तमान सुख , श्रीर भविष्य लज्जा का। यह तो स्पष्ट ही है कि मैं वर्तमान श्रीर भविष्य दोनों का ग्रहण नहीं कर सकता ते। फिर दोनों में से कीन सा चुनूं।

दीपक जिस की ज्याति कभी अधिक प्रकाशमान नहीं थी धुंधला जलने लगा। और मनुष्यों के शब्द जी दूर सुनाई पड़ते थे अब धीरे धीरे बन्द है। गये। तीभी पत्तनलाल बेठा ही रहा। स्त्रीष्ट अध्यवा बिहा-रीलाल बर्लमान हानि और भविष्य लाभ अधवा वर्तमान लाभ और भविष्य हानि। यह बड़ा प्रश्न उस की मन में खटकता ही रहा जिस का उत्तर देना उस के। बहुत कठिन जान पहता था।

मेरे पास आह्रो। जो कोई मुक्त से ह्रीर मेरी बातों से लजावेगा मनुष्य का पुत्र उस से लजावेगा। ये देशों चुने हुए ह्रीर एकही कागज पर छपे हुए पद एक साथ जुड़े हुए थे।

दीपके जल रहा था श्रीर सुनसान है। गया था परन्तु यह बड़ा श्रात्मिक युद्ध होता हो रहा। वहां यह कहने के लियं काई नहीं था कि उस युद्ध का परिणाम हार श्रथवा विजय हुशा।

## सेालहवां ऋध्याय।

पत्तनलाल का प्रायान्त ।

बिहारीलाल के गांव में बहुचा तार नहीं जाया

करते थे इस लिये तार के पहुंचने से वहां कुछ गड़ बड मच गई। यह पहिला ही ममय था कि बिह्ं र् रीलाल के। तार मिला इस लियं उस ने उसे कुछ घबराइट से खाला। वह उसे कुछ समभ नहीं सका क्यांकि उस में केवल यही तीन श्वः लिखे थे अथात् तुरन्त आश्री। भेजन्याले का नाप चिन देखे हुए उस ने मान लिया कि यह तार मेरे भाई के पास ही से ग्राया होगा क्यों कि उस के सिवा त्रीर कीन है जा मुक्ते बुना भंजेगा। तब उस का भ्रेग का स्मरण हुआ श्रीर वह डरने लगा कि कहीं ह पत्तनलाल का प्रेग न हो गया हो। इस डर्के मारे उस का हृदय कांपने लगा। उस ने अपने मन में कहा हाय मेरे प्यारे भाई मैं ने तेरे यहां त्राकर ऋपने साथ रहने का ग्रायह कों न किया। तब फिर उस ने धीरज धरके कहा कि यदि पत्तनलाल का फ्रोग हुआ होता ता वह रोग के कारण तार कैसे भेज सकता सा यह कारण नहीं है। सकता।

दे। घंटे पीछे वह अपने भाई के घर पहुंचा।

द्वार खेलने के पहिले ही उस ने यह देखा कि अई

मनुष्य आसपास खड़े हैं श्रीर उन के साथ एक

पुलिसवाला भी है। तब एक बनिया जा साम्हने

रहता था श्रीर जिस का वह जानता था उस के

पास आकर कहने लगा अच्छा हुआ कि तुम आ गरा।

मैं ने तुम्हारे आने तक पुलिसव ले का ठहरने के

लिये समकाया था क्योंकि मैं समकता था कि तुम

पहिले घर में घुसने चाहोगे।

बिहारीलाल ब्याकुल हो गया श्रीर कहने लगा लिखा कहते हो। मेरे भाई के घर में क्यों काई घुसे। इंदितने में भीड़ एक्ट्री हो गई श्रीर पुलिसवाले ने उस के पास श्राकर कहा कि घर में भीतर से ताला लगा है श्रीर जब हम लोग पुकारते हैं तो काई उत्तर नहीं देता है इस लिय हम ममभते हैं कि कुछ गड़बड़ है। हम लोगों का काई घर जिस पर सन्देह है। वे खेलने की श्राज्ञा मिली है परन्तु हम लोग तुम्हारे श्राने तक ठहरे रहे।

बिहारीलाल ने उत्तर दिया मेरा भाई बाहर गया होगा वह इस समय घर में कभी नहीं रहता। उस ने बाहर से द्वार में ताला लगा दिया होगा श्रीर यदि वह श्राप घर में नहीं है ते। घर में ने कर श्रवर्य होगा। तब बनिया बेला इस में तुम्हारी भूल है। उस ने मुक्त से कल रात कें। कहा था कि मुक्ते श्रपना भोजन श्राप ही बनाना पड़ेगा क्यें कि मेरा लेकिर डरकर भाग गया है।

अब ते। बिहारीलाल अपने मन में कुछ घबराने लगा और उस न ऊपरी निधिन्तता से उत्तर दिया कि भें इस बात पर कि वह भीतर हैं बिलकुल बिश्वास नहीं करता हूं या यदि वह है ते। अवश्य से।ता है।गा परन्तु देखने में कुछ हानि नहीं। किसी के। बुलाओं जे। द्वार का तोड़कर खेले।

इस में कुछ देर नहीं हुई। द्वार तोड़कर खेाला गया श्रीर बिहारीलाल उस बनिये श्रीर दे। पुलिसवालें। श्रीर कई एक श्रीरों के साथ भीतर घुसा। श्रांगन श्रीर पर्छी सूनसान श्रीर खाली पड़ी थी श्रीर चुपके से वे सब के छे को सकड़ी श्रीर ढालू सीढ़ियां र् चढ़ते हुए छत पर पहुंचे तीभी किसी का पता न लगा।

बिहारीलाल ने कुछ धीरज घरकर कहा में ने तुम से पहिले ही कहा था कि वह घर में नहीं है। इतने में बनिया उस के। ने में चला गया जहां कि वह जानता था कि पत्तनलाल बहुधा रहा करता था। मेज पर पुस्तकें और कागज फेले हुए थे। भूमि पर कुछ तरकारी पकाने के लिये तैयार पड़ी थी। काने में एक खटिया पड़ी थी जिस पर एक स्थिर श्रीर प्रचल शरीर पड़ा था। यह पत्तनलाल ही था अर्थात् उस की निरी ले। य। वह बनिया जौ उस कार्ठ में पहिले घुसा था चिल्ला उठा। बिहा-रीलाल तुरन्त ग्रागे बढ़ा ग्रीर प्रिय भाई के पास जा खड़ा हु ग्रा पर्नु पत्तनलाल उस पर कुछ ध्यान नहीं दे सकता था। जब कि उस ने यह जाना कि यह लाथ मेरे तरुगा ग्रीर बलवान भाई हो की है जिस के। वह कभी नहीं समफता था कि मेरे साम्हने मरेगा ता वह तुरन्त दुःख के मारे फूट फूटकर रेाने लगा। वह इस विषय में कुछ नहीं जानता था कि यह जी यहां पड़ा है मुक्त की दुःस से खचाने के ' लिये अनन्त मुक्ति की आशा के। भी छोड़ देने के लिये उद्यत था। वे होंठ जी कि मृत्यु से बंद कर दिये गये थे उस गुप्त बात का कभी प्रगट नहीं कर सकते थे जो कि ऐसी सावधानी से छिपाई गई थी

कि बिहारीलाल का अपमान न है। वे। वह उस लिश्वात्मिक युद्ध के विषय में कुछ नहीं जानता था को उस मुनसान के। ठे में होता उहा और न कभी जान सकता था क्यों कि पत्तनलाल ऐसे स्थान के। चला गया था जहां से कि फिर ले। टना नहीं हो। सकता है श्रीर इस लिये उस की गुप्त बात सदा के लिये उसी के साथ ही गुप्त चली गई।

पुलिसवाले ने उस के स्थिर मुख की ग्रोर देख-कर कहा वह निस्तन्देह इस भयानक रेग से मरा है। जब हम ने द्वार ताला लगा हुग्रा देखा तब ही हम ने यह बात जान लिई थी।

ज्यों ही बिहारीलाल का इतना चेत हुआ कि बील सैके त्यों ही उस ने कहा यह कैसे है। सकता है क्या वह कल ही जीवता श्रीर भला चंगा नहीं देखा गया था।

पुलिसवाले ने उत्तर दिया आजकल यह कुछ बात नहीं है यह रोग दूसरे रोगों के समान नहीं है और कोई नहीं कह सकता कि यह क्या करेगा। के के कोई तो कई दिनों तक इस रोग में पड़े रहते हैं परन्त दूसरे आज हैं और कल नहीं। यह पहिला ही रोगो नहीं है जिसे हम ने देवा है।

इस प्रकार पत्तनलाल के जीवन का अन्त हुआ अर्थात् वह जीवन जो परमेश्वर की महिमा और अनन्तता के लिये जीवता और मनुष्यों का डर उसे जीवन का सब से बड़ा लाभ और श्रेष्ठ अभिप्राय प्राप्त करने से न हटाता।

यह समाचार तुर्न्त फील गया श्रीर इस के फीलने

से कई लेगों के मन में दुःख हुआ। सुदर्शनदास का ता बड़ा ही दुःख ग्रीर निराशा हुई। यह वहीं या जो सुदर्शनदास के मन में विशेष प्रकार से बसता ' या इस लिये कि वह उसे ख़ीष्ट की ग्रीर फेर ग्रीर ग्रब उसे यह ग्रवसर न निलने पाया था कि वह सदा के लिये उस की पहुंच के बाहर हो गया।

जब एमीलीनने यह समाचार सुना ता उसने उस का दूसरा हो अर्थ लगाया उस ने कहा कीन कह सकता है कि उस के मन में क्या बीत रही थी। यदि यह बात लिखी न जाती ता कीन बिश्वास करता कि उस चार ने जो हमारे प्रभु के साथ क्र्या पर घात किया गया स्वर्ग में उस के पास स्यान पाया। कभी कभी में यह सोचती हूं कि वह उत्ताना हम लोगों से इस लिये कहा गया है कि हम जाने कि हमारा प्रभु अपना काम केसे शोध और अकस्मात् कर सकता है। यह ऐसा है माना कि हम लोगों के। आत्मक संसार का दर्शन कराता है।

सुद्रश्नद्दास ने उदासीनता से उत्तर दिया यदि वह अन्त सं ग्रीष्ट की श्रीम् फिर्कर बच मा गया तीभी वह उस के लियं नहीं जीवता रहा न उस ने उस की कुछ सेवा किई यदि ऐसा होता तो वह श्रीष्ट के लिये कें सा बड़ा साली होता। मैं यह सेव रहा हूं कि उस का क्या हानि हुई हैं श्रीम् श्रीष्ट के काम का भी केसी हानि पहुंची है।

एमीलीन ने कहा हां काई काई ता प्रवेश की श्राधकाई प्राप्त करेंगे श्रीर काई माना श्रीय के द्वारा बचाये जावेंगे। पत्तनलाल पिछलें। में से है। सकता हैं यद्यपि हम यह श्राशा नहीं कर सकते कि वह पिछलें। के साथ स्थान पावेगा।

शिवरानी के। श्रपने भाई की मृत्यु का खड़ा दुःख हुआ। उस ने ईसाईमत के विषय में अभी तक इतना नहीं सीखा था कि यह जान सके कि वह समाधि में भी श्राशारूपी प्रकाश फैलाता हैं श्रेश् उस मनुष्य के हृदय का जो शोक से कुचला गया है श्राशा से प्रगट करता है। जैसे उसे श्रपने पति श्रीर लड़कों की मृत्यु का दुःख हुश्रा तेसे ही उसे श्रपने इस भाई की मृत्यु का भी जो फिर कभी उस का भाई नहीं है। सकता था शोक हुश्रा।

वह दिन श्रानेवाला है जब कि वह यह वात जानंगी कि स्तिष्ठ जीवता है इस लिये वे लोग भी जी उस पर बिश्वास करते हैं जीवेंगे श्लीर वह क्रूग पर इसी लिये मरा कि वह सब विश्वास करनेहारों के लिये स्वगं का राज्य खाल देवे। उस ने पी के से यह भी जाना जिसे उस ने पहिले कभी नहीं जाना था श्रूष्टांत यह कि वह भाई जिस ने मुक्त से खीष्ट पर बिश्वास करने की बात का विश्वास की प्रतिज्ञा करवाई श्लाप भी श्रूपने निज बिश्वास की प्रतिज्ञा करवाई श्लाप भी श्रूपने निज बिश्वास की विषयाय रहा। जब सिंह बाबू के घर में पत्तनलाल की श्रकस्मात् मृत्यु का वर्णन उस के दिया गया जहां उस के लियं बहुधा प्रार्थना किई गई थी तो उन लेंगों का विश्वास जी उपस्थित थे बड़ी परी हा में पड़ा क्योंकि निस्सन्देह उन

की प्रार्थना नहीं सुनी गई। तब सिंह बाबू ने उन के। इस बात का स्मर्गा कराया कि वह दिन जाता. है जब कि इम लोग यह जानेंगे कि हमारी प्रार्थना सुनी गई। क्यों कि कीन कह सकता है कि उस के मन में जो इम लोगों के बीच में से चुपके सं उठा लिया गया था क्या क्या बीतता रहा था। तब उन्हों ने यह प्रार्थना किई कि किसी रीति से जिसे कि इम लोग न देख सकते न समक सकते यह ज्ञाकस्मात् मृत्यु कुछ श्रच्छा फल फले श्रीर परमेश्वर की महिमा प्रगट करे। प्रार्थना का फल मिलने के लिये उन्हें बहुत दिन तक नहीं ठहरना पड़ा।

### सनहवां ऋध्याय।

#### रत्ता का स्थान।

इस बीच में सुन्दरी अपने पढ़ने में शीघ्र उन्नित कर रही थी। वह योग्यता कुछ कम न थी और जब उस ने अपना मन लगाया तो वह शीघ्र सीख सकी। पढ़ने के पीछे कई प्रकार की बातें होती थीं क्यों कि मुन्दरी ने अभी पूर्णक्रप से ईश्वर के राज्य में प्रवेश किया था और अभी उसे बहुत कुछ सीखना था। उस की पाठिका चाहती थी कि वह की नवीन भूमि के जिस में उस ने प्रवेश किया था ं न और सुन्दरता का खोज कर देखे इस लिये कि वह उस के हरे मेंदानों में विश्राम कर और उस के अमृत जल की धाराओं में से बहुतायत से पीबे। उसे इस नवीन जिनत श्रात्मा की उन मार्गी में ले जाने से जिन में से वह श्राप ही चली थी श्रीर उसे स्वर्ग के राज्य के भेद समकाने में बड़ा श्रानन्द है।ता था। सब से श्रिधिक वह उसे उस राजा के श्रनुग्रह श्रीर सुन्दरता के विषय में बतलाना चाहतो थी जिस के विषय में जानना उसे प्रेम करना है श्रीर जिस के। प्यार करना उस की श्राद्धा मानना है।

एक दिन वह यीशु ख़ीष्ट की सेवा करने के आनंद और उसे प्रसन्न करने के यत करने के विषय में बेल रही थी क्योंकि उस ने अपने लोगों की बड़ी सञ्चाई के साथ सेवा किई थी और उस के विषय में यह कहा गया था कि उस ने अपने ही के। प्रसन्न न किया।

मुन्दरी ने उदास होकर पूछा तो मैं उस की सेवा करने के लिये क्या करूं। मैं तो तुम्हारी नाईं खुद्धिमान नहीं हूं श्रीर मुक्ते तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता जिसे मैं करूं।

एमीलीन ने अचंभित है। कर कहा क्या कुछ भी नहीं। मैं तो समसती हूं कि तुम्हें कम से कम दे। बड़े मुख्य काम करना है।

उस ने उत्तर दिया मैं तो एक भी नहीं जानती कृपा करके मुक्ते बतलाइये कि वे कीन से काम हैं जिन के विषय में त्राप साच रही हैं श्रीर यदि मैं उन्हें कर सकूंगी तो बड़ी प्रसन्नतापूर्वक कहंगी।

एमीलीन ने कहा पहिली बात तो यह है कि ऐसी भली स्त्री बनना जैसा कि परमेश्वर बना सकता

है और दूसरी बात भली माता बनना है। तुम्हारा निज घर ही तुम्हारे लिये एक छोटा संसार सा है जिस में परमेश्वर चाहता है कि तुम उस की सेवा करें। और जब तुम यह करना सीख जाओगी ता कराचित् वह तुम्हें वाहर बड़े संसार में अपनी सेवा करने के लिये भेजगा।

सुन्दरी ने कहा परन्तु वे काम जिन्हें मुक्त के। घर में करना है बहुत ही छे। टेकाम हैं वे ते। कुछ भी नहीं जान पडते।

एमीलीन ने उत्तर दिया वे ऐसे छोटे नहीं हैं कि
परमेश्वर उन्हें न देखे श्रीर उन पर ध्यान न देवे।
एमीलीन ने धम्मंपुस्तक की उठाकर जी उस के
पास पड़ी थी कहा उस की उम श्राज्ञा की सुना है
श्रीर तब यह पढ़ा से तुम जी खाश्री श्रयवा पीश्री
श्रयवा के र्इ काम करे। ते। सब कुळ इंप्वर की
महिमा के लिय करे।। जी कुळ शब्द का श्रयं छे। टी
श्रीर बड़ी बस्तुगं श्रीर घर के श्रीर बाहर के काम
दें। नें। हैं क्या तुम ऐसा नहीं सममती हो।

सुन्दरी ने कहा कि मैं इन शब्दों का अर्थ ठीक ठीक नहीं समक्षती हूं उन कामें का जिन्हें मैं करती हूं ईश्वर की महिसा से क्या करना है।

एमीलीन ने उत्तर दिया में समभती हूं कि उस का यहा अर्थ है कि जब हम भली भांति अपना काम करते हैं ता परमेश्वर आदर पाता हैं और जब कि हम अपना काम भली भांत नहीं करते ता उस का अपमान हाता है। यदि काई तुन्हें भली भाति पढ़ते सुने तो लेगि कहेंगे कि तुम्हारी पाठिका क्याही अच्छी थी और इस प्रकार में आदर पाऊंगी परन्तु यदि तुम खुरी रोति से पढ़े। तो लेगि कहेंगे कि तुम्हारी पाठिका अवश्य खुरी होगी और इस प्रकार मेरा अपमान होगा।

सुन्दरी ने धीरे से कहा में श्राप की प्यार् करती हूं श्रीर श्राप मुक्त पर बहुत कृपालु हैं इस लिये में लोगों के। श्राप की प्रशंसा करते हुए सुनना चाहती हूं।

एमीलोन ने उत्तर दिया हां यही ते। बात है। जितना अधिक हम अपने प्रभु का प्यार करते हैं जितना अधिक हम लीग चाहते हैं कि दूसरे लीग भी उस की प्यार करें और जानें कि वह कैसा महान और भला है। वे उसे ते। नहीं देख सकते हैं पान्त हम लीगों का देख सकते हैं।

हैं पानु हम लोगों का देख सकते हैं।
सुन्दरी फिर भी बोली में बहुत ही मूर्ख
ग्रीर ग्रज्ञान हूं में जानती हूं कि मेरे ग्रीर ग्राप के
घर में बड़ा भेद है परन्तु में यह नहीं जानती कि
ग्रपने घर के। ग्राप के घर के समान कैसे करूं। ग्रीर
में यह भी जानती हूं कि ग्राप के लड़क कैसे भले
ग्रीर ग्राज्ञाकारों हैं श्रीर मेरे लड़के कैसे नटखट

एमीलीन ने उत्तर दिया कि मैं समभती हूं कि पहिली बात जा तुम्हें प्रतिदिन सबेरे करना वाहिये से। यह है कि तुम परमेश्वर से प्रार्थना करे। कि वह तुम्हें अपने का प्रसन्न करना सिखलावे। स्मरण देशे कि वह सदा तुम्हारे निकट है श्रीर जब कभी तुम्हें सहायता श्रीर परामर्श की श्रावश्यकता पड़े ते। उस से मांगा। यदि में सारे दिन तुम्हारे घर में रहती ता में समभती हूं कि तुम बारंबार मेरे पास श्राकर मुक्त से प्रश्न करतीं।

सुन्दरी ने कहा हां मैं सचमुच ऐसा करती। परन्तु मैं जानती हूं कि इस से श्राप का कुछ दुःख न होता। चाहे मैं कैसी भी छोटी छोटी बातों के विषय में श्राप से पूछा करती परन्तु मैं परमेश्वर से ऐसी छोटी छोटी बातों के विषय में नहीं पूछ सकती हूं।

एमीलीन ने उत्तर दिया तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं मैं नहीं समभती कि बाल से भी खेाटी केर्इ बस्तु है कि नहीं।

सुन्दरी ने कहा मुक्ते उन बातों में से कुछ बतलाइये जिन्हें ग्राप समभती हैं कि मुक्ते करना चाहिये।

जब एमीलीन से यह बिनती किई गई ता उस ने भी तुरन्त उत्तर देत हुए अपनी विद्यार्थी से कहा कि में समभती हूं कि तुम पहिले अपने घर की दशा सुधारना आरंभ करे। मैं सब कुछ तुम का एक बार ही नहीं बतलाऊंगी परन्तु धीरे धीरे तुम सब जान लेग्रागी।

जब लड़कों की बातचीत आई तब ता इतनी सहज बात नहीं थी। सुन्दरी ने अपने लड़कपन में आज़ा-पालन कभी नहीं सीखा था और इस लिये उस ने अपने लड़कों की उसे सिखलाने की आवश्यकता न समकी और श्रव जब कि उस ने इस बात की पावश्यकता समकता स्वीकार किया तो उस के लिये

क्रि बड़ी कठिन बात जान पड़ी। उस ने कहा जब
कि वे जैसा कहा जाता है तैसा नहीं करते तो
मैं उन्हें मारती हूं वे पहिले तो राते हैं परन्तु पी दें
जैसा में कहती हूं तैसा करते हैं।

एमीलीन ने कहा क्या तुम देानें। के लिये यह बहुतही श्रानन्द दायक बात न होगी यदि वे बिना पीटे श्रीर विद्वाये जैसा कहा जाए तैसा करें।

मुन्दरी ने ग्रपनी बात की सुधारकर फिर कहा कभी नहीं मानेंगे। मैं ने ग्राप के लड़कों के सिवा ग्रीर लड़कों का पहिली बार कहे जाने पर काम करते कभी नहीं देखा।

एमीलीन ने कहा परन्तु मेरे लड़के कर सकते हैं
तो क्या यह संभव नहीं है कि तुम्हारे लड़कां का
भी करना चाहिये वे तो ऐसी सुन्दर कामल छाटी
लड़िकयां हैं कि मुक्ते निश्चय है।ता है कि यदि वे
सिखलाई जावें ते। जल्दी सीख जावेंगी। सुन्दरी
ने श्राह भरकर कहा मैं तो ऐसा नहीं समफती हूं
क्यों कि उस ने श्रपने मन में समका कि बिना घप्पड़
लगाये हुए जिस की श्रादत पड़ गई है श्रपनी लड़िकयों
के। धीरज के साथ श्राह्मापालन करना सिखलाना
कैसी कठिन बात है।गी।

इसी बीच में वे दे। नें। छे। टी लड़ कियां दे। इती हुई आ पहुंचीं। एमीलीन के कहने के अनुसार वे प्रतिदिन एक घंटे के लिये उस पाठशाले में भेजी जाती थीं जे। निकट ही था। ज्यां ही उन दे नों ने अपनी माता की पाहुनी की देखा त्यां ही वे चिल्ला उठीं कि कृपा कर के इस से एक कहानी कि हिये। यह मन बहलाने की बहुत ही अच्छी बात थी परन्तु यह कहना तो बहुत ही कि ठिन है कि किस का मन इस में बहुत अधिक लगता था। सुननेवाली का अथवा बे। लनेवाली का।

एमीलीन ने कहा कि तुम पहिले मुक्त से यह कहा कि तुम पाठशाला में भली रीति से रही हो। या नहीं।

यह सुनकर शांती उदाम हो गई परन्तु माती ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया में ता भली रीति से रही हूं परन्तु शांती नहीं रही है उस ने अपना पाठ नहीं सीखा और पाठिका ने उस से कहा कि तुम बड़ी नटखट है। श्रीर श्राद्या नहीं मानती है।।

एमीलीन ने शांती का श्रपने पास बुलाके उस से पूछा कि शांती यह कैसी बात है।

उस ने कड़ा उत्तर दिया मैं जो कुछ मेरी माता कहती है से। नहीं करती तो फिर मैं जो कुछ मेरी पाठिका कहती है से। कों करूं। यदि वह चाहे तो मुक्ते मारे माता भी ते। मुक्ते प्रतिदिन मारती है परन्तु मुक्ते उस की कुछ चिन्ता नहीं है मैं केवल चिल्ला चिल्लाकर रोती हूं जिस से कि वह मुक्ते छोड़ देवे।

वे देनों मातायें एक दूसरे की श्रीर देखने लगीं। तब एमीलीन ने कहा यदापि तुम भली रीति से नहीं रही है। तै।भी मैं समभती हूं कि मैं तुम से रक कहानी कहूं चै।र जब तुम उसे सुन चुकागी तब में तुम का बतला जंगी कि में ने तुम से यह , कहानी क्यां कही। एमीलीन ने इस प्रकार आरंभ किया कि किसी समय ऐसा हुआ कि एक गहरिया रहता था। उस के पास बहुत सी भेड़ें थीं जिन की वह रखवाली किया करता था। उन में से काई काई ता बड़ी ग्रीर काई काई छ।टी थीं। के।ई काई गड़ियं के कहने पर चलती थीं श्रीर काई काई उस का कहना कभी नहीं मानती थी। गड-रिया अपनी भेड़ों का इतना प्यार करता था कि वह उन्हें सब से उत्तम स्थान में जहां कि हरी घास होती थी ले जाना चाहता था परन्तु काई कोई भेड़ें बहुधा ऐसी समफती थीं कि इम मुब से उत्तम स्थान जानती हैं श्रीर दूसरे मार्ग से जाना चाहती थीं। उन भेड़ियां में बहुत से कोटे केंटे मेम्ने भी थे ग्रीर उन में से दे। उस दयालु गड़रिये के। बड़ा दुःस देते थे क्यों कि वे उस का कहना नहीं कुनते थे ग्रीर सदा इचर उधर कूदन। फांदना चाहते थे ग्रीर कभी कभी वे मार डाले जाने के भय में भी पड़ जाते थे।

एक दिन वह अपनी भेड़ों के। सुन्दर हरे मैदान में ले जाने चाहता था जहां कि उन के चरने के लिये हरी घास थी परन्तु यह छोटे मेम्ने वहां नहीं जाने चाहते थे श्रीर उन्हों ने कोई दूसरा ही स्थान अपने लिये चुना। इस लिये गड़िरये ने उन के। अपने मार्ग से ले जाने का यह करना छोड़ दिया श्रीर उन्हें अपने मनमाने मार्ग में जाने दिया पहिले ते। उन्हों ने समका कि जहां चाहे वहां जाने में ते। बड़ा हर्ष है।ता है पर्न्तु थाड़ी देर पीछे वे कुछ खेलने से बहुत थक गये श्रीर घर के। लीटने का बिचार करने लगे।

तब वे यह जानने के लिये चहुंत्रीर देखने लगे कि इम कहां है। वह एक बिचित्र स्थान था जहां हरी घास ते। नहीं थी परन्त चट्टानें श्रीर पत्थर चारें। ग्रीय पड़े हुए थे श्रीय न बहां ठंढे पानी के किरने थे कि प्यास बुकाई जावे। जब वे खड़े से।च-बिचार करते थे कि किस मार्ग से जावें तब उन्हों ने एक शब्द सुना जिस से कि वे कांप गये। यह किसो जंगली पणुकी गर्जन का शब्द था। तब उन छे। दे मेस्रों ने जाना कि इम भय के स्थान में हैं श्रीर यहां के। ई हमारी रहा करनेवाला नहीं है। अरे। वे कैसे चाहते थे कि अपने भले दयालु गड़रिये का शब्द सुनें। कैसे हर्षपूर्व क उस के पास दै। इ जावें श्रीर जहां वह कहे उस के पीछे पीछे जावें परन्तु वह बहुत दूर था मैं तुम से उस संपूर्ण दुःख ग्रीर भय के विषय में जो उन्हें सहना पड़ा कैसे कह सकती हूं वे जंगली पशुत्रों की भयानक गर्जन से डर्कर भागे। कंटीली भाड़ियां से जिन में वे गिर पड़े छिद गये त्रीर उन के पैर मार्ग के नुकीले पत्यरें। से केसे कट गये ग्रीर उन से लोहू बहने लगा। निदान वेयहांतक थक गये श्रीर घायल हो गये कि वे श्रीर श्रागेन चल सके श्रीर जैसे वे समभते थे मरने श्रथवा जंगली पशुक्रीं से साय जाने के लिये लेट गय।

्रें चोही उन्हों ने अपनी आंखं मूंदीं त्यें ही उन्हों ने सेल कि यदि हमारा मक्षा गड़िया केवल यहां आकर हमें ढूंढ़ लेता ते। हम सदा जहां वह चाहता तहां ही जाया करते और फिर उसे कभी दुःख न देते। श्रीर ऐसा हुआ कि वह दयालु गड़िया हमी मार्ग से निकला। उस ने उन धके श्रीर घायल मेम्नों का अपनी गोद में उठा लिया श्रीर उन के घावों पर पट्टी बांधी श्रीर इन्हें घर ले गया श्रीर उस दिन से वे दानों दे।टे मेम्ने सदा गड़िये के पास ही पास श्रीर उसी के पीछे पीछे चलने का यह करते थे।

वे देनों लड़िकयां ध्यान लगाकर सुन रही थीं श्रीर ज्येंही एमीलीन ने श्रपनी कहानी समाप्त किई त्यंही शांती ने धीरे से पूछा कि क्या उस गड़िये के। बहुत शांक हुआ था जब कि वे छे। टे मेम्ने भाग गये थे।

र्मीलीन ने उत्तर दिया हां वह स्रवश्य बहुत ही शोकित हुआ था नहीं ता वह उन के ढूंढ़ने के लिये इतनी दूर कभी न जाता।

मोती ने कहा यदि वे गहरिये से दूर न भाग जाते ते। उन के न चे। ट लगती श्रीर न कुछ डर्ते। यह ते। उन्हीं का दे। घथा।

शांती ने फिर कहा मैं समभती हूं कि आप माती त्रीर मुक्ते दोनें। के। उन छोटे मेन्नें के समान समभती है। क्यों कि हम लेग अपना मन माना करना चाहते हैं। एमीलीन ने उत्तर दिया हां ठीक यही मेरा अर्थ है श्रच्छा गड़िया श्रर्थात् हमारा प्रभु योशु स्त्रीष्ट जैसा एक समय इस संसार में चला फिरा करता क्या तैसा तो आश के दिन नहीं चला फिरा करता है श्रीर इस लिये हम उसे श्रपनी श्रांखों से न देख सकती हैं श्रीर न श्रपने कानों से उस की बात सुन सकती हैं श्रीर उन लेगों की श्राज्ञा नहीं मानतीं जिन की श्राज्ञा मानना हम लेगों का उचित हैं। तो माने हम प्रभु योशु स्त्रीष्ट की श्राज्ञा उल्लंघन करती हैं।

मेातो ने पूछा यदि हम लेग नटखट है। जावें तो क्या हम लोगों के। उन छे।टे मेन्नों के समान चेट लगेगी।

एमीलीन ने उत्तर दिया हां निस्सन्दे हुन के। है। टलगेगी क्यों कि पाप के समान दुःख देनेवाला श्रीर कुछ नहीं है श्रीर दुष्ट श्रात्मा उस बड़े गरजते हुए सिंह के समान है जो हमें खा जाने का यत करता है।

शांती ने बड़े उत्साह से कहा तो मैं से। चती हूं कि मैं प्रभु यीशु स्त्रीष्ट से बिनती करंद कि वह मुके अपनी गे। द में लेवे श्रीर मार्ग भर लिये चला जावे। तब तो दुष्ट श्रात्मा मेरे पास नहीं पहुंच सकेगा। मे।ती ने कहा कि श्रव इस लेग क्यों न सदा सर्वदा भले रहेंगे।

शांती ने सचेत हो कर कहा मैं यह ते। नहीं कह सकती कि मैं सदा सर्वदा भली रह सकती हूं परन्तु मैं यह समफती हूं कि मैं कभी कभी श्रीर कदाचित खहुधा भली रहूंगी। बातचीत के समाप्त होने पर एमीलीन के। जरूदी ही घर जाना था परन्तु उस की कहानी से माता श्रीर लड़िक्यों दोनों का इस विषय में बहुत कुछ सीचने का श्रवसर मिला श्रीर बहुत दिनों तक वे दोनों छे।टी लड़िक्यों उस श्रच्छे गहारिये के विषय में मे।चती रहीं जो कि उन के नटखट होने पर श्रीकित हे।ता था श्रीर इस लिये उन दे।नें। ने भले होने का प्रयत्न किया।

# ग्रहारहवां ग्रध्याय।

### क्या करना चाहिये।

पत्तनलाल के मरने के कुछ दिन पीछे उस की पुस्त कें खेर सामान उस के भाई के घर में लाये गये। शिवरानी की शिक खेर हर्ष दोनों हुआ जब कि उस ने उन पुस्तकों की लीटा पीटा जिन्हें कि उस ने बहुण अपने भाई के हाथ में देखी थीं। ज्यों ही उस ने इस बात का स्मरण किया कि वह सब परिश्रम जी कि मेरे भाई ने विद्या प्राप्त करने में किया था उसी के साथ नष्ट हो गया त्यों ही उस की खां से खांसू टपक पड़े। एकाएक उन बस्तुओं में जी चारों खेर बिखरी पड़ी हुई थीं उस ने अपने उन पदीं के कागज की देखा जिसे बह अपने लिये सब से उत्तम बस्तु समफती थी खेर जी पत्तनलाल के घर में रहने के सुखी दिनों का केवल एक ही स्मारक था अर्थात् वे दिन जिन्हें वह अब शेरिकत हो कर समफती थी कि

फिर कभी नहीं ग्रा सकते। ग्रपने भाई की मृत्यु के शेक. के साथ हो साथ उसे यह भयानक निराशा भी हुई थी कि अब मैं उस विषय में श्रीर अधिक नहीं सीख् सकती हूं जिस से कि मुक्ते इतना विश्राम मिला 🕏 । श्रब उस का केवल यह आशा रह गई थी कि मुभे श्रपने शेव दिन बिहारीलाल के घर में बिताने पड़ेंगे श्रीर वह बहुत कुछ डरती थी कि कहीं धीरे धीरे मैं ग्रपने उन सीखें हुए शब्दों का भूल न जाऊं जिस से कि कुछ समय पछि मेरा मन वैसा हो उदास श्रीर सूना है। जावे जैसा कि वह मेरी पाठिका से उस स्मेग्णीय भेंट के पहिले था। इस कागज के देखने से उसे फिर कुछ ग्रागा हुई ग्रर्थात् उस के पास अब कुळ है। गया जिसे वह देख सकती श्रीर थांभ सकती थी ग्रेश जिस पर प्रभु यीशु के कई हुए वही शब्द लिखे थे। वह उस के हाथ से फिर कभी नहीं जा सके श्रीर उस ने उसे पहिले की श्रपेता ऐसी अधिक सावधानी से अपने पास रक्खा कि फिर काई उसे उस से न ले सके।

त्रपने भाई की पुस्तकां के देखने से बिहारीलाल की कुछ त्रीर ही जान पड़ा। उन पुस्तकों के बीच में उस ने ईसाई धर्म्म की पुस्तक के सिवा एक बहुत पुरानी त्रीर बहुत पढ़ी हुई नये नियम की पुस्तक भी देखी। वह जानता था कि मेरा भाई नये नये बिचार विशेष करके ग्रंगरेज़ी बिचार ग्रहण करने के लिये कैसा उद्यत रहता था परन्तु उस ने यह बात कभी प्रगट नहीं किई कि मैं ग्रपने धर्म का

शाइकर क्रीर किसी धर्म की श्रिधिक चिन्ता करता हूं श्यापि यह बात तो मत्य है कि वह ग्रपने धम्मं की ्रशितियों के पालन करने में कभी सावधान नहीं था। उस दिन सवेरे से जब कि बिहारी लाल ग्रपने प्रिय भाई के मृतक शरीर के पास खड़ा था ग्राज पहिलेही पहिल यह शांतिदायक बिचार उस के मन में श्राया श्रीर वह कहने लगा कि हां ईसाई है। ने की श्रपेदाा यही श्रच्छा हुन्रा कि पत्तनलाल प्रेग से मर गया। उस ने उन पुस्तकां का जिन्हें वह समभता था कि जिन के हाथ वे पड़ेंगी बुरा प्रभाव डालेंगीं सावधानी से प्रेग के की ड़ों का बिचार न करते हुए बटेरा ब्रीर ्यह ठाना कि वे जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी जला दिई जावें। इस प्रकार वे दोनों भाई ं श्रीर बहिन एक ही घर में रहते रहे श्रीर एक ने ंदूसरे के बिचारें। का न जाना कि उन में से एक केंसे उस बात के। ढूंढ़ रही है जिस के। कि दूसरा ग्रपने से ग्रलग करने का यत कर रहा है। यहां तक कि ऐसा हुआ कि एकाएक यह राक अलग है। गई ग्रीर एक के मन की खात दूसरे का प्रगट है। गई। ब्यारी बन चुकी थी त्रीर सब लेश्य खा पी चुके थ्रे इस लिये ग्रब कुछ करना ग्रीर से चना नहीं था उस की भाजाई जिस ने कहा था मेरा जी श्रच्छा नहीं है से। रही थी ग्रीर शिवरानी जी कि उस के सेाने में कुछ बाधा नहीं डालना चाहती थी अपने बहुमूल्य कागज का गुप्त स्थान से निकालकर उस पर लिखे हुए पदें। के। धीरे धीरे पढ़ रही थी।

वह उन शब्दों के। सुनना श्रीर कहना भी चाहती । थी। इस से उन की सत्यता उस के। श्राधिक प्रगृट होती थी। इस लिये इसे बिलकुल कुशल समस्तकर् बह श्रापने मन में कह रही थी कि ईश्वर ने जगत के। ऐसा प्यार किया कि उस ने श्रापना एकलीता पुत्र दिया कि जो के। ई उस पर बिश्वास करे से। नाश न होय परन्तु श्रान्तजीवन पावे।

जो कुछ वह कह रही थी उस के अर्थ पर उस का मन ऐसा लगा हुआ था कि उस ने खिलकुल नहीं जाना कि विहारीलाल धीरे से पर्छी में आकर पीछे से देख रहा है। ज्यों ही उस ने पूछा कि तुम ने कब से पढ़ना सीखा है त्यों ही वह चीं क उठी खीर विहारीलाल ने कहा कि मैं समकता हूं कि में ने तुम का न पढ़ने के लिये आद्या दिई थी।

शिवरानी पहिले तो बहुत हर गई उस का हृद्य कांपने लगा तब उस का यह स्मरण हुआ कि पत्तन-लाल ते। अब जीवता नहीं है इस लिय अब मुके उस प्रतिज्ञा का पालन करना जो कि मैं ने उस के साथ किई थी क्या प्रयोजन है जो कुछ बिहारी-लाल पूछना चाहता था से। वह स्पष्ट कह सकती थी क्येंकि के के बुरी बात नहीं थी जो छिपाई जावे यह केवल उस भाई का जो अब मर चुका था प्रसन्त करने ही के लिये था कि उस ने गुप्त रखने की प्रतिज्ञा किई थी उस का डर जाता रहा और उस ने बिहारीलाल को स्रोर फिरकर शांति पूर्वक कहा कि मैं पढ़ती नहीं हूं क्येंकि तुम ने

' पढ़ने के लिये मना कर दिया है। जो कुछ मेरे मन

बिहारीलाल ने कहा ते। फिर उस कागज का क्या प्रयोजन है। जिस की तुम जानती है। कि मैं नहीं कर सकती हूं तिस की करने का बहाना करना निस्सन्देह मूर्खता की बात है। माई ने रूखेपन से मांगा कि लाग्रो देखूं कि क्या है। क्यों कि ग्रभी तक उस के। यह पूरी रीति से नहीं जान पड़ा था कि मेरी बहिन ने सच बात कही है श्रीर कि सचमुच बह वैसी ही ग्रनपढ़ी है जीनी कि वह ग्रपने के। बताती है।

शिवरानी उस बढ़ाये हुए हाथ पर ध्यान न देकर उस कागज का अपने ही हाथ में दूढ़ता से पकड़े रही। तब ता बिहारीलाल ने श्रीर भी कखेपन से कहा वह मुक्ते देशी।

शिवरानी ने बिनती करके कहा कि आप कृपा करके उसे ले लीजिये और मुक्ते फिर दीजिये।

इस पर बिहारोलाल ने कुछ उत्तर नहीं दिया और तुरन उन अंगुलियों से जी कि ढीली पड़ने लगी यों कागज छीन लिया। शिवरानी बड़ी चिन्ता के साथ ताकती रही जब कि वह उस लिखे हुए की पढ़ रहा था। पहिले ते। वह उन शब्दों की कुछ नहीं समका क्यों कि उस ने उन्हें पहिले कभी नहीं पढ़ा था श्रीर जब वह यीशु के नाम तक पहुंचा तब ही उस की जान पड़ा कि ये पद जी कि इस कागज पर छपे हुए हैं ईसाइयों की पुस्तक के

12

हैं उस के बिचार तुरन्त उस की श्रीर गये जी उस ने पत्तनलाल के सामान में देखा था श्रीर वह बहुत ही क्रोधित हुश्रा कि मेरी बहिन भी भ्रष्ट हो गई है। बिना कुछ बेले शिवरानी की इस चिझाहट पर मुभे दे दीजिये इस से कुछ हानि न पहुंचेगी ध्यान न देकर उस ने उस कागज के। फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया श्रीर भूमि पर फेंक दिया। तब भाई श्रीर बहिन दोनों एक दूसरे के मुख की श्रीर ताकने लगे श्रीर हर एक दूसरे के बोलने की बाट जीहता था।

शिवरानी चुप रही इस लिये बिहारीलाल ही पहिले वेाला कि बतलाओं तुम ने यह कागज कहां पाया और किस ने तुम का इसे पढ़ना सिखाया। शिवरानी जिस की कि अब कुळ डर नहीं था बोली कि में तुम से कह चुकी हूं कि में नहीं पढ़ सकती। एक मेम साहिबा ने जी कि मेरी भी जाई की आकर पढ़ाया करती थीं मुक्ते यह काणज दिया और मुक्ते जो कुळ उस पर लिखा था कहना सिखलाया। बिहारीलाल क्रोध में आकर बड़बड़ाने लगा देखे। जी में ने कहा था से ही हुआ अंगरेज मेम साहिब। ओं की अपने घर में आने देने का यही फल होता है। उन का मुख्य प्रयाजन यही रहता है कि हमारी स्त्रियों के। इंसाई करें।

शिवरानी ने कहा किसी ग्रंगरेज मेम साहिबा ने मुक्ते नहीं विखलाया वह तो हम लेगों में से ही थीं केवल इतना ही भेद है कि वह हमारे समान घर में बन्द रहकर श्रद्धान नहीं बनी रही उस ने मुक्ते कोई बुरो बात नहीं शिखलाई इस लिये ग्राप कों कोच करते हैं। पत्तनलाल तो कभी नहीं करता था।

बिहारीलाल के। यह सब से भारी घाव लगा। वह ग्रापने मन में कहने लगा ग्रारे। यह क्या बात है। क्यों उन ईसाई पुस्तकां का जी कि पत्तनलाल ने पढ़ीं उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उस ने वे ही बातें ग्रापनी स्त्री ग्रीर बहिन के। पढ़ने दिई मुक्ते जान पड़ता है कि इन लोगों ने मेरे विक्रह गुप्त बिचार कर लिया है जी केवल ग्राज प्रगट हुन्ना तै। भी व्यर्थ इतने घबराने की के। हैं बात नहीं है। पत्तनलाल का ते। ग्रब कुछ डर ही नहीं ग्रीर शिवरानी ते। ग्राभी लड़की ही है जैसा उस से कहा जायगा तैसा करेगी।

वह कुछ शांति है। कर बोला इस बात से कुछ प्रयोजन नहीं कि पत्तनलाल क्या समफता था अथवा कहता था वह अपने पुरुषाधों के धर्मा ही में मरा। तुम्हारे विषय में तो में ऐसी सावधानी करूंगा कि तुम घर से बाहर फिर कभी न जा सका श्रीर जी कुछ तुम ने सीखा है उसे जितनी जलदी भूल जाश्री उतना ही श्रच्छा है।

तब तो शिवरानी के मन में उस नये पद का प्रकाश हुआ जिसे पत्तनलाल ने उस का सिखलाया या अर्थात् जो के के इस समय के व्यभिचारी और पापी लोगों के बीच में मुक्त से और मेरी बातों से लजावे मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के संग अपने पिता के ऐश्वर्य में आवेगा तब उस से लजावेगा। अब तो यह कहने के लिये काई नहीं

था कि तुम मत बोलो। ग्रब वह यह बतलाने के लिये कि मैं लजाती नहीं हूं रुतंत्र थी। इस लिये उस ने साहसपूर्वक कहा कि ऐसा कभी नहीं हो। सकता है यी गु ख़ी ए के शब्द मेरे हृदय में पेंठ गये हैं ग्रीर यदि में भूलना भी चाहूं तो मैं उन्हें नहीं भूल सकती ग्रीर न कभी भूलूंगी।

चित्र स्वा । उस ने अपनी बहिन के छोटे दुर्बल रूप की श्रीर देखकर श्रीर उस की श्रांसें पर से जिन से कि वह उस की श्रीर निडर देख रही थी उस के अन्तर्गत बिचारों के। जानकर श्रूचंमा किया। वह यह ठट्टा करते हुए बोला तुम मूर्ख श्रुचान लड़की इन कातों के बिषय में का। जाने श्रीर क्या समके। में ऐसा प्रबन्ध करूंगा कि तुम अपने निज धम्मं की बिधियों पर प्रतिदिन चला करे। श्रीर तब तुम तुरन्त यह सब मूर्खता भूल जाश्रे।गी।

शिवरानी ने पूछा परन्तु याद वे सब विद्रा मूर्यता की बातें है। वें (क्यें कि मुक्ते ऐसा जान पहता है) श्रीर यीशु स्त्रीष्ट के शब्द सत्य है। वें तें। फिर क्या। तब वह श्रपने भाई की श्रीर फिरी श्रीर बिन्तो करते हुए कहा अरे भाई। क्या श्राप उस पुस्तक के। जो कि यीशु स्त्रीष्ट के बिषय में बर्यन करती है पढ़कर न देखें। गे कि वह कैसी श्रच्छी है मैं ने तो श्रपने धर्म में कुछ बिश्राम न पाया परन्तु यीशु स्त्रीष्ट के शब्दों से मेरे हूदय की उदासीनता जाती रही। भाई ने उस के। मल इाथ के। जो कि उस की सुजा पर रखा गया था भटक दिया थ्रीर श्रपनी बहिन की छोर क्रवेपन से देखकर उत्तर दिया कि यह मूर्यता छे। डो थे। र सचेत रही कि में इस के बिषय में फिर कभी एक शब्द भी न सुनूं। मैं तुम्हें केवल तुम्हारी श्रज्ञानता के कारण हामा करता हूं।

तब वह फिरा श्रीर उस के पास से चला गया।
परन्तु उस ने इस बिषय का नहीं छोड़ा। वह श्रपना
हुक्का श्रकेले पीते हुए ध्यानपूर्वक इस बिषय पर
से। चता रहा यद्मिष उम ने शिवरानी के। यह बात
उस की मूर्खता समफाई थी तीभी उसे यह जान
पड़ा कि यह इतनी बड़ी गंभीर बात है जितनी कि
में ने उसे कभी नहीं मानी थी। उसे यह स्मर्ण
हुश्रा कि पत्तनलाल ने अपने के। उन बेड़ियों से जिन
से वह जकड़ा था कैसे छुड़ाया श्रीर शिवरानी के
निडर शब्दों में भी कुछ ऐसी बात थी जिस से उस
के। श्रपने छोटे साई का जी उस से एकाएक बिछुड़
गया था समर्ण हुश्रा।

यह बात जानकर उसे हुयं हुआ कि मेरी बहिन सर्वथा मेरे ही हाथ में है। इस गांव में तो जो कि सब अष्ट कारक प्रभावों से अलग है उस के मन पर अंकित बात के सिवा त्रीर कुछ डर की बात नहीं है त्रीर यह भी जल्दी ही मिट जायगी। तिसपर भी इस बात के सेवने से उसे दुःख है।ता था कि उस के कुटुम्ब का केाई जन हैनाई धमा के बिषय में कुछ भी सोचे त्रीर इस लिये उस ने ग्रपने मन में ठान लिया कि इस बात में भी मैं उसे ग्रपनी मनमानी बात न करने टूंगा उसे जल्द प्रगट हो जावेगा कि मैं ग्रधिक बलवान न ग्रीर ग्रपने घर का स्वामी हूं। कल ही उसे किसी पूजा के काम में लगना पड़ेगा श्रीर तब देखेंगे कि इस नये धर्मा का क्या है।ता है।

त्रिरं बिहारी लाल तुम श्रपने बल श्रीर शक्ति का बहुत कुछ श्रहंकार कर चुंके हो। भाई तिनक ठहरी कहीं कल ही तुम्हारा यह सब श्रहंकार न बुक्त जाय श्रीर तुम का जान पड़े कि घर के स्वामी होने की तो क्या परन्तु श्रपने स्वामी भी नहीं हो।

जब कि शिवरानी वहां जहां कि उस का भाई उसे छोड़ कर चला गया था बैठी थी तब उसे जान पड़ा कि माना उसे एक श्रंधकार ने छा लिया है। उस का वह सब साइस जिसे कि उस ने श्रपने भाई के साम्हने दिखलाया था कूटने लगा श्रीर उसे पूर्ण जान पड़ा कि मैं केवल एक निर्धल ग्रनाथ लड़की हूं जिस की सहायता करनेवाला काई नहीं है। उसे निश्चय हो गया था कि मेरा भाई इस बात का यांहीं न छोड़ देवेगा परन्तु मुक्ते श्रपनी इच्छा पर चलाने के लिये बहुत कुछ उपाय करेगा श्रीर उस का साम्हना करने के लिये मुक्त में बल कहां से श्रावेगा।

यद्मिप पत्तनलाल उस के साथ एक मत न था तोभी उस ने उस पर देाव नहीं लगाया था परन्तु बिहारीलाल श्रीर ही प्रकार का मनुष्य था जिस े से उस के। श्रम्भ पहा था श्रीर इस लिये उस का साइस छूट गया। उस का यह श्रापत्ति श्रकेले - ही नहीं फेलनी पड़ी। एक बार फिर भी यह शब्द श्र्यात् हे सब लेगों जो परिश्रम करते श्रीर बेक्स से दबे हैं। मेरे पास श्राश्री में तुम्हें बिश्राम देजंगा। उस का ऐसे सुनाई पड़े माना कि के दि साद्धात बेल रहा है। श्रीर शिवरानी का मन यां बेला है यीश खीष्ट में बेक्स से दबी हूं मुक्ते बिश्राम दोजिये श्रीर मुक्ते लिजीत न है। ने दीजिये।

त्रीर ऐसा हुन्ना कि उसे वह बिन्नाम मिला जिस ने उसे ढांककर ऐसी रहा किई कि वह न्नापति यद्यपि वह न्नभी तक बनी ही थी तोभी उस स्थान के बाहर ही रही जहां कि उस ने ग्रांग लिई थी न्नीर उसे जान पड़ा कि बिहारीलाल कितना ही बलवान क्यों न है। तोभी एक दूसरा उस से बहुत श्रिक बलवान है।

## उन्नीसवां ऋध्याय।

णाक की कथा।

बिहारीलाल के घर में उस दिन का सवेरा हुआ।
जब कि वह शिवरानी की अपनी इच्छा के अनुसार
चलाना चाहता था अर्थात् उस त्राणकर्ता के।
जुड़ाना चाहता था जिस पर कि वह बिश्वास
करने लगी थी। परन्तु ऐसा हुआ कि एकाएक एक
बिना बुलाया हुआ पाहुन घर में प्रवेश करने के

लिये द्वार पर खटखटाने लगा श्रीर इस भयानक श्रागमन में शिवरानी विसरा गई। भाई श्रीर बहिन के बीच में भगड़ा होने के बदले जीवन श्रीर-सृत्यु के बीच में युद्ध होने लगा।

वह तस्या स्त्री जिस ने कि पहिले दिन कहा था कि मेरे सिर्में पीड़ा है। ज्यों ज्यों रात होती गई त्यों त्यों ज्वर से अधिक पीड़ित होती गई यहां तक कि उसे इस बात का कुछ भी ज्ञान न रहा कि मेरे थारों श्रीर क्या है। रहा है।

परन्तु ज्वरता ज्वरही था श्रीर क्या कभी किसी का जीवन भर में हुआ ही न था। उन्हों ने समभा कि जैसे ग्रीर लेग चंगे है। जाते हैं तैसे वह भी है। जावेगी। सवेरा है। गया परन्तु बीमार के। कुछ बिश्राम न मिला। जब उन्हों ने उस के मुख की श्रीर देखा श्रीर उस की बुरी चेष्टा पर ध्यान दिया त्यां ही उन के। यह इर हुआ कि यह काई साधारण राग नहीं है तै।भी सच बात का ग्रभी तक श्रनुमान नहीं किया गया है। उस गांव का सब से ऋच्छा वैद्य बुलाया गया श्रीर उस ने तुरन्त ही जोंकें लगाई ग्रीर ऐसी ऐसी श्रीषियां दिईं जिन्हें वह जानता था परन्तु ते।भी ज्यर बढता ही गया भीर वह अचेत रेगो लाटती पेटती श्रीर कराहती रही। ज्यों ज्यों समय बीता त्यें। त्यें। यह लीटना पेटना चीर कराइना बंद हे।ता गया यहां तक कि वह देशिंगी चुप चाप पड़ी रही परन्तु यह चंगे होने की चुपचापी नहीं थी परन्तु मृत्यु की चुपचापी थी थीर इस लिये उन लेगों के मुख से जो कि बड़ी किन्ता के साथ ताक रहे थे दुः ख श्रीर शेक के दोने का शब्द निकला। परन्तु दोने के लिये श्रवकाश नहीं था क्यों कि उस तहण स्त्री के ले जाने के पहिले ही बिहारी लाल श्राप ही ऐसा दोगी श्रीर पीड़ित हो गया कि दग्ध किया के लिये न जा सका। तब यह बात प्रगट हुई कि यह भयानक प्रेग ही है (जो कि श्रभी तक इस दूर के गांव में के हि नहीं मानता था) जो उस तहण स्त्री का ऐसे एकाएक उठा ले गया श्रीर जिस ने श्रब श्रपना भयानक हाथ पति पर भी लगाया है।

तुरना ही जो लोग एक हुँ हुए थे तितर बितर है। गये यहां तक कि घर के ने। कर चाकर भी ढूंढ़े न मिलते थे श्रीर शिवरानी इस प्रकार रह गई थी।

जब तक वह जीवती रही तब तक वह उस रात का कभी नहीं भूली जब कि वह अकेली श्रीर श्रम-हायक उस के पास बेठी ताकती रही जा कि केवल श्रब उस के कुटुम्ब में बच रहा था।

सवेरा है। ते ही बिहारी लाल का प्राणान्त है।
गया ग्रेर शिवरानी ने ग्रब जाना कि मैं सचमुच
ग्रकेली रह गई। थोड़े ही घंटों में वह जो कि इतने
वर्ष तक ग्रपने कुटुम्ब भर में बहा माना जाता था
दृष्टि से लोप हो गया। उस सूनसान निर्जन घर
से प्रगट होता था कि यह प्रोग ही था जो कि पति
ग्रीर स्त्री दोनों के। एक साथ ही उठा ले गया
जिस से कि केवल एक निर्वल लड़की ही बच रही
थी जो ब्याकुल ग्रीर शेकित बेंठो हुई थी ग्रीर

यह नहीं जान सकती थी कि क्या हुआ। धीरे धीरे उस के मन में यह श्राया कि मैं कैसी सर्वधा श्रकेली हूं। मैं घर में श्रकेली नहीं रह सकती हूं। ता फिर में कहां जाऊं मैं कहीं केसे जा सकती हूं जब कि मैं ने पश्लिकभी श्रकेले एक डग भी बाहर रखने का यत नहीं किया श्रीर न कभी छीटी से छाटी बात में भी मनमाना नहीं करना चाहा। जब उस ने अपने मन में इस प्रश्न के उत्तर देने का यत किया ते। उसे उस ग्रत्यंत दयालु मित्र का स्मर्गा हुआ जा कि उस के पास किसी समय आया करती थी। उस ने बिचारा कि मैं ग्रपनी पाठिका के पास जाऊं जिस ने मुक्ते सत्य प्रेम का अर्थ श्रीर किसी -की अपेद्या अधिक श्रच्छी रीति से बतलाया है। वह निस्सन्देह सुभे ग्रहण करेगी श्रीर मेरी रहा करेगी श्रीर यह काई बहुत कठिन छात न होगी मैं : थोड़ी दूर रेल पर चढ़ कर उस नगर के। पहुंच जाजंगी जहां पत्तनलाल रहा करता था। वहां सें उस के घर का मार्ग पूछ लूंगी श्रीर तब वहां से उस का घर जिस का में ढूंढ़ती हूं केवल थे।ड़ी ही दूर रह जायेगा।

उस ने तैय्यारी जलदी कर लिई ग्रीर यह ग्रपनी साड़ी के जपर एक बड़ी प्रवेत चहर ग्रीड़कर ग्रीर ऐसा घूंघट मार के बाइर निकली कि कोई भी जिस ने इस प्रवेत चहर ग्रीड़े हुई के। देखा यह अनुमान न कर सका कि इस चहर की घूंघट की ग्रीट में क्याही सुन्दर लड़की का स्वरूप छिपा हुग्रा है। वह जी थोड़ा सा रूपया उस के पास था सी लेकर श्रीर अपनी साड़ी के खूंट में घर की कुंजी बांचकर चली। वह जानती थी कि रेल गाड़ी जलदी ही ळूटनेवाली है क्योंकि पत्तनलाल बहु था हमी गाड़ी से जाया करता था श्रीर उस ने समका कि यदि कोई बिझ न पड़ेगा तो मैं श्रंधेरा होने के पहिले उस स्थान पर पहुंच जाऊंगी जहां मैं जाना चाहती हूं। जब कि वह स्त्रियों की गाड़ी में जिस में कि केवल स्त्रियों की छोड़ कर श्रीर के को में जी श्राया। परन्तु इस से भी बड़ी कठिनता श्राने वाली थी श्रर्थात् वह समक्षती थी कि मुके श्रभी उस बड़े नगर में भटकने पड़ेगा जिस के। कि मैं विलकुल नहीं जानती हूं।

जब कि वह हरतो श्रीर कांपती हुई श्रीर जी कुछ है। नेवाला था उस के बिषय में सोचती हुई बंठी थी तब उसे उस सब से बड़े मित्र श्रयांत् योशु स्रोष्ट का स्मरण श्राया श्रीर श्रपने मन के। शांति देने के लिये वह उन पदों के। कहने लगी जिन के। उस ने कंठ कर लिया था। उन में से के। ई के। ई उस ने ताते के समान कंठ कर लिये थे परन्तु श्रब जब कि वह इस पद के। श्रयांत् तुम्हारा मन व्याकुल न होवे ईश्वर पर बिश्वास करो श्रीर मुक्त पर भी बिश्वास करे। कह रही थी तो उस का श्रयं जिस के। कि वह पहिले कभी ठीक ठीक नहीं समक्ती थी एक। एक समक्त गई। यह शहर उस के मन में शाजा के समान लगे '
माना कि प्रभु योशु स्रोष्ट जिस की कि शाजा मानना
उस की उचित था उस से हर के समय श्रीर एकान्त
में साज्ञात कह रहा हो तुम्हारा मन ब्याकुल न
होते। वह जानती थी कि मेरा मन उन लोगों की
चिन्ता के कारण जिन का मुफ से एकाएक विवेष्ट
हो गया है दुःखित है श्रीर इस बात के कारण कि
में श्रयने केवल एक ही मित्र के पास पहुंचने के लिये
उन बिन जानी सहकों में से कैसे जाऊंगी श्रीर भी
दुःखित हो रहा है। ती भी वह प्रभु योशु स्नीप्टही
था जो उस से यह कह रहा था कि तुम्हारा मन
ब्याकुल न हे वे क्यों कि वह जानती थी कि ये उसी के
शब्द हैं श्रीर ज्यों ज्यों वह उन्हें बार बार कहती थी
त्यां त्यां उस का दुःख श्रीर डर कम होता जाता था।

एकाएक जब कि वह रेलगः हो जिस स्टेशन पर से जानेवाली थी तहां ठहर गई तब एक बूढ़ी स्त्री ने जे। उस के पास ही बेठी थी उस से पूछा कि तुम क्या जप रही हो। मुके ता ऐसा जान पहता है कि माना तुम किसी से बातें करती हो।

शिवरानी चैंक उठी। वह नहीं जानती थी कि किसी ने मेरा जपना सुन लिया है परन्तु कुछ डर की बात नहीं थी इस लिये उस ने उत्तर दिया कि में केवल इन शब्दों के। श्रथात् तुम्हारा मन ब्याकुल न होवे उन्हें में ने कंठ कर लिया है। में बहुत डरती हूं क्येंकि में श्रक्ती हूं श्रीर इस जपने से मुक्ते शांति मिलती है। उस खुढ़िया ने उत्तर दिया कि मैं भी उन शब्दों की मानती हूं। एक अंगरेज मिस साहिबा ने मुक्त की उन्हें कहना सिखलाया था और उस ने फिर् भी कहा अरे। क्या तुम अकेली यात्रा कर रही है। तुम ता बहुत छोटी हो। यह ता मेरे समान बूढ़ी स्त्री के लिये ठीक है परन्तु तुम्हारी रहा के लिये ता कोई अवश्य होना चाहियं। कदाचित् तुम्हारा पति वा पिता पुरुषां की गाड़ी में है।

शिवरानी ने उत्तर दिया मेरा पति मर गया है श्रीर सेरा पिता भी श्रीर श्राज मेरा भाई भी जी श्रकेला बच रहा था मर गया श्रीर कल मेरी भीजाई मर गई श्रीर जब कि वह यह बोल रही थी इस भयानक सत्यता का दुःख उस का श्रीर भी श्रिथिक हुशा श्रीर उस का गला भर श्राया।

श्राधिक हुआ श्रीर उस का गला भर श्राया।

यद्यपि उन दिनां में जब कि यमराज के दूत
रात दिन सड़कां में फिरा करते थे श्रीर कभी
कुटुम्ब का कुटुम्ब नाश करके घरें। के। सूना कर देते
थे ग्रेमी बातें बहुधा हुआ करती थीं तीभी शिवरानी
की बातों के। सुनकर उस बुढ़िया का मन करणादि
है। गया। उस ने बड़ी दया श्रीर हमदर्री दिखलाते
हुए पूढ़ा कि तुम कहां जाती हो।

शिवरानी ने करा कि मैं अपनी उस पाठिका के पास जाती हूं जिस ने मेरा मन मेा ह लिया है और मुक्ते निश्चय है कि मुक्त का ग्रहण करके मेरी सहायता करेगी। केवल बात ता यह है कि मुक्ते उस के घर का मार्ग मिल जावे क्यों कि मैं कभी

श्रकेली बाहर नहीं निकली हूं श्रीर जब मैं मार्ग की भीड़ के बिषय में सोचती हूं तो मुक्ते बहुत डर् लगता है। इस नई मित्र ने कहा मैं नहीं जानती हूं कि तुम्हारी पाठिका कहां रहती है क्योंकि मैं ने उस के बिषय में नहीं सुना परन्तु मैं समसती हूं कि मैं उस घर के। पा सकती हूं जहां मेरी मिस साहिबा रहती हैं क्योंकि मैं उस से मेंट करने के लिये वहां गई थी श्रीर यदि में तुम के। वहां ले चलूं ते। सर्वथा तुम्हारी रहा। है। वेगी।

शिवरानी ने चिन्ता के साथ पूछा कि क्या तुम सममती हो कि वह मुमे मेरी पाठिका के पास पहुंचा देवेगी। उस अंगरेज मिस साहिबा के पास जाना जिस का कि पहिले उस ने कभी नहीं देखा था बहुत भयानक बात सममती थी यदापि वह नगर में अकेली रहने से श्रीर किसी प्रकार की बात अधिकतर अच्छी सममती थी फिर भी देल गाड़ी ठहरी श्रीर बुढ़िया ने कहा आश्री बाहर घतें डरे। मत में तुम्हारी रहा कहंगी।

जब कि शिवरानी ने अपने की उन यात्रियों की भीड़ में धक्का खाते हुए देखा जो सब के सब स्टेशन में से पाइले ही निकलना चाहते थे तो उस ने उस मैतिक साथ के लियं बहुत घन्य मा' उस ने अपनी चटुर श्रीर भी चारों श्रीर से लपेट लिई श्रीर श्रपनी पथदर्शक के साथ ही साथ रही।

निदान जब वे स्टेशन से निकलकर कुशलता-

पूर्वक इक्के में बेठ गई ग्रीर चारों ग्रीर से परदा पह गया ता शिवरानी ने जाना कि श्रव ता में ्फिर भी कुशल से हूं। इक्केबाला तुरन्त गया कि वे कहां जाना चाहती हैं श्रीर जल्दी वे वहां से चलीं ग्रीर शिवरानी यही चाहती थी कि मैं ज्रंगरेज मिस साहिबा के पास जिस का कि में नहीं पहचानती हूं श्रीर जी मेरे जाने पर कदाचित क्रोध करे पहुंचाने के बदले अपनी प्यारी पाठिका के पास पहुंचाई जाऊं। जब वे उस घर में पहुंचीं जा कि उन घरें। से सर्वधः भिन्न था श्रीर जिन के। कि शिवरानी ने अभी तक इस के पहिले नहीं देखा था ते। वह ग्रीर भी ग्रधिक डर गई ग्रीर श्रपना मुख उसी प्रकार छिपान। चाहा जैसे कि उस ने स्टेशन पर भीड़ होने के समय छिपाया था। यदापि जब मिस साहिबा आकर उस से के। मल प्यार के शब्दों से बोलीं ग्रीर ग्रपना हाथ उस के कंधे पर रक्वा माना कि यह कहती है। डरे। मत मैं तुम्हारी रचा कहंगी ताभी वह भूमि ही की ग्रार देखती रही श्रीर एक शब्द भी न बेली।

उस की दयालु साणिन ने यह बतलाया कि मैं ने इस लड़की की जिस की मैं ने पंहले कभी नहीं देखा था कहां श्रीर कैसे पाया श्रीर जब उस ने उस पाठिका के बिषय में बर्णन किया जिस की कि ढूंढ़ने के लिये श्राई थी तो मिस नेलसन साहिबा ने तुरन्त श्रनुमान कर लिया कि यह बिद्यार्थी श्रीर वह पाठिका कीन होगी। इस बात में भी कुछ सन्देह न रहा कि उस के भाई ग्रीर भाजाई किस राग से मरे होंगे हुत लिये ग्रावश्यक चितानी ग्रवश्य लिई जाना चाहिये कुछ सेच बिचार करने के पीछे मिस नेलसन साहिबा ने एमीलीन का चिट्ठी लिखकर बुलाना चाहा इस लिये कि दोनों मिलकर इस बिषय में परामर्श करें। चिट्ठी के साथ गाड़ी भी भेजी गई श्रीर थाड़ी ही देर में वह जिस के ग्राने की बाट जोह रही थी ग्रा पहुंची।

जब शिवरानी नं अपनी पाठिका का शब्द सुना जिस ने कि उस के बहु प्यार से अपनी छाती से लगा लिया था ते। उस के बहु ते दिन का हृद्य का दुःख उमड़ पड़ा और वह कामल लड़की जो। कि अभी तक रहा। में रही थो जो। गत अड़तालीस घंटों में बहुत कुछ दुःख उठा चुकी थी अब और इस दुःख के। न संभाल सकी तब उस ने स्त्रीष्ट के प्रेम की गहराई उस के सेवकां में फिर सिंदु कर दिखाई उस के। ऐसी हमदर्श और करणा पहिले कभी नहीं बतलाई गई थी और यदापि वह अभी तक तन मन से सर्वथा दुःखी थी तोभी उस के। कुछ ढाढ़स हुआ।

थोड़ी देर के पीछे एमीलीन ने कहा है प्यारी बहिन यह तो कहे। तुम मुक्षे ढूंढ़तं हुए यहां कैसे श्राई। क्या तुम्हार। काई नातेदार नहीं था जहां तुम जातीं।

शिवरानी ने उत्तर दिया हां मैं समसती हूं कि

मेरे कुछ नातेदार हैं परन्तु में उन्हें नहीं जानती क्षेत्रीर में सब से अधिक आप ही के पास आना , चाहती थी क्योंकि आप प्रभु योश की हैं और वे उस के विषय में कुछ नहीं जानते हैं में उन के पास कभी न जाऊंगी चार न फिर कभी ऐसी प्रतिज्ञा कहंगी कि में उस के विषय में कभी बातचीत न कहंगी।

तब एमीलीन ने जाना कि उस का मनेार्थ पूर्ण है। गवा श्रीए यह कि मेरी यह प्यारी विद्यार्थी सचमुच उसी प्रभु पर भरेक्सा करना भीख गई है जिस के पीछे पीछे मैं श्राप ही चलकी हूं।

दस लिये उस उदासी के दिन बड़ा श्रानन्द भनाया गया क्योंकि मृत्यु के बीच में जीवन के चिन्ह दिखाई पड़े श्रर्थात् वह जीवन जो जपर से उत्पन्न हे।ता है श्रीर जिस का फिर कभी श्रन्त नहीं होता।

उस लड़की ने इस बात से डरकर कि कहीं मेरी मित्र मुफ्ते छोड़कर चली न जावे जिनती कर-के कहा मुफ्ते अपने साथ ही रिखये आप का मुफ्त से डरने की केर्ड बात नहीं है क्येंकि मैं ने घर छोड़ने के पहिले ही अपनी साड़ी बदल लिई जी और आप देखती हैं कि मैं अपने साथ कुछ लाई भी नहीं हूं क्येंकि मैं ने सुना है यदाि में इस बात का समफती तो नहीं कि यह राग पहिर्ने के कपड़ों में लग जाता है और इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान में फैल जाता है।

यमीलीन जानती थी कि इस चितानी पर

भी इस लड़की के। श्रापने घर में रखने से श्रामी हर है तीभी वह उस के। गृहण करने से जी कि उस के पास भेजी गई थी नाहीं न कर सकी। इस लिये यथाशक्ति सब प्रकार की चितानी के पीळे उस ने भरेगसा रखने श्रीर न डरने का प्रण किया। इस प्रकार श्रिवरानी एक ईसाई घर में रहने लगी श्रीर उस प्यार श्रीर रला के द्वारा जो उसे मिली उस का वह घाव जो। कुटुम्बियों की मृत्यु के कारण हुआ। या चंगा है। गया श्रीर उस के। जान पड़ा कि यद्मिप मेरे सब समीपी श्रीर प्यारे नातेदार मुक्त से बिळुड़ गये हैं तीभी मुक्ते श्रीर मिल गये हैं जिन का प्यार मेरे जपर श्रीर भी श्रीयक है क्योंकि इस प्यार की म्यार जड़ परमेश्वर के प्रेम में है।

उस के एक समीपी नातेदार के पास ताला लगे हुए घर की कुंजी के साथ एक चिट्ठी भेजी गई जो कि इस बात का चिन्ह था कि शिवरानी ने श्रपना सब संसारिक धन संपत्ति छे। इ दिई।

उस चिट्ठी का के र्इ उत्तर न मिला जिस से यह सहज ही प्रगट है। गया कि एक तरुगा विधवा का खेल करना जी कि इसाई है। ना चाहती है उचित बात नहीं है। कदाचित यह है। सकता है कि इस बात के लिये कुछ ज्ञानन्द मनाया गया है। कि वह हम लोगों के हाथ से सर्वथा श्रापही निकल गई। शिवरानी के। तो ऐसा जान पड़ा कि माने। वह एक एक संसार से उठा लिई गई है अर्थात वह पूरा संसार जिसे कि वह किसी समय जानती थी श्रीर यह कि श्रव उस के लिये केवल वह मया स्वर्गीय संसार रह गया था जिस में कि वह प्रवेश , कर चुकी थी।

श्रम तो वह बिना किसी के डर के सीष्ट के बिषय में सीस सकती सुन सकती श्रीर बात चित कर सकती थी। वह मन जो संशादिक बातों से खाली कर दिया गया था श्रम पूर्ण रूप से स्वर्गीय बातों के। ग्रहण करने के लिये खुल गया था श्रीर उस राजा ने जी प्रपनी प्रजा के मनों में निवासस्थाम ढूंढता है श्रपने स्वागत के लिये एक सिंहासन तैयार पाया जहां कि उस के श्रीपकार का बिवाद करनेवाला के हैं नहीं था परन्तु जहां वह राज्य श्रीर शासन कर सकता था जब तक कि सब उस के श्रीपकार में श्रा जावे।

## बोसवां ऋध्याय।

## प्रकाश का बढ़ना।

मिस नेलसन साहिबा और एमीलीन के आपस में कुछ सीच बिचार और परामर्श के पीछ यह ठहरा कि शिवरानी बपतिस्मा पान तक एमीलीन के साथ की रहे और तब वह वहां भेजी जावे जहां कि वह ऐसा उपदेश और शिक्षा पावे जो कि उसे अपने जीवन के काम के लिये याग्य बना सके। इस में तो कुछ सन्देह न था कि यह शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिये। एक दिन जब कि एमीलीन इस वाक्य के। श्रार्थात् तुम सारे जगत में जाके हर एक मंनुष्य के। सुसमाचार सुनाश्री पढ़ रही थी ते। शिवरानी ने श्रानन्द से यह चिल्लाते हुए उसे रेका वाह । क्याही श्रच्छी बात हे।ती याद में भी वहां रहती श्रीर उन शिष्यों में से एक होती ते। प्रभु यीशु मुक्ते भी भेजता।

इस बुद्धिमान विद्यार्थी की यह ससमाने के लिये बहुत हर न लगा था कि यह श्राचा केवल प्राचीन समय के प्रेरितों ही के। नहीं दिई गई थी परन्तु हर समय श्रेर हर देश के सब सन्ने शिष्यों का दिई गई है। जब शिवरानी ने इन शब्दों का अर्थात् ''जैसे पिता ने मुक्ते भेजा है तैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं' सुना ता उस ने उत्साहपूर्वक पूछा कि क्या इस का यह श्र्यं भी है कि वह मुक्ते भेजता है। मैं सहा से यह चाहती थी कि मैं प्रभु थीशु का यह बतलाने के लिये कि मैं उसे प्यार करती हूं कुछ करूं परन्तु मैं से। चती थी कि मैं इतनी निर्वल श्रीर श्रज्ञान हूं कि मैं उस की सेवकाई नहीं कर सकती हूं। यदि वह मुक्ते भेजता तो मैं जहां वह कहेगा तहां जा जंगी।

एमीलीन ने हं पूर्वक उत्तर दिया कि मुके मदा ऐसा जान पड़ता है कि प्रभु यीशु की दे। मुख्य आज़ा हैं पहिली यह कि "आश्रो" श्रीर दूसरी यह कि "जाश्री" जब तक हम नहीं श्राये हैं तब तक हम नहीं जा सकते हैं श्रीर जब हम सचमुच श्रा चुके हैं तो हम बिना गये भी नहीं रह सकते। शिवरानी ने पूछा तो क्या यह ऐसा है कि
पिहिले हम लोगों का बहुत भूख लगती है ब्रीर जब हम प्रभु योश का यह कहत सुनते हैं कि मेरे पास बाबों तो हम लोग उस के पास जाते हैं ग्रीर वह सब भूख हर लेता है तब वह कहता है श्रव जान्नों श्रीर श्रीर भूखों का खिलाग्रे।।

एमीलीन ने कहा हा यही बात है यदि वह मेरी भूख नहीं हर लेता तो मैं तुम्हें कभी न खिलाने चाहती और श्रब जब कि तुम तृप्त हो चुकी हो तो तुम औरों का भी खिलाने चाहती हो और इसी प्रकार होता जाता है। सारांश तो यह है कि जितना श्रिषक हम श्रपने प्रभु के बिषय में सीखते जाते हैं तितना ही श्रिषक हम दूसरों से उस के विषय में कहने चाहते हैं। हर बार जब कि हम के बिषय में कहने चाहते हैं। हर बार जब कि हम के बिषय में मन में यह नई श्रिमलाषा उत्पन्न होती है कि दूसरे भी उसे जानें।

शिवरानी ने कहा हां ठीक है पहिले मैं बिन्नाम चाहती थी श्रीर जब ग्राप ने मुक्त से कहा कि प्रभु यीशु स्त्रीष्ट मुक्ते बिन्नाम दे सकता है तो मैं ने उस से मांगा श्रीर जब मैं ने उसे पाया ता मुक्ते इतना ग्रानन्द हुन्ना कि मैं ने सीचा कि श्रव मुक्ते श्रीर किसी बात की ग्रावश्यकता नहीं है।

एमीलीन ने पूछा तब से तुम्हें श्रीर किसी बात की श्रावश्यकता जान पड़ी।

शिवरानी ने उत्तर दिया हां आप का उस दिन

का स्मरण हे। गा जब कि ग्राप ने मुक्त से पूछा था कि प्रभु यीशु ने कों क्रश पर मरना चाहा। मैं ने यह सब पहिले ही सुन लिया था श्रीर समफती थी कि यह उस की बड़ी दया है कि वह संसार में धाने के लिये उद्मत हुआ जब कि वह जानता था कि मुक्ते बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। परन्तु उसी दिन इस का कारण मेरी समफ में श्राया। कियह इस लिये नहीं था कि वह दुष्ट मनुष्यें। के हाथ में पड़ा जिन्हों ने उसे मार डाला श्रीर वह श्रपने के। नहीं बचा सकता परन्तु इस लिये कि हमारे पापों ने हमारे श्रीर परमेश्वर के बीच में एक बड़ी स्कावट कर दिई थी ग्रेश् जब तक प्रभु थीशु स्वर्ग से उतरकर न ग्राया तब तक केाई ऐसा बलवान नहीं था कि इस सकावट के। तोड़कर हटा सकता। तब ऐसा जान पड़ा कि माना किसी हाथ ने मेरी श्रांखों के। छुत्रा जिस से कि मैं स्पष्ट देखने लगी श्रीर मेरी समभ में श्राया कि जब ऐसे महान का भी उस के इटाने में कठिनाई पड़ी ता पाप का ही बड़ी भयानक बात है औार ऐसा से। चने पर मैं बड़ी उदास हुई।

एभीलीन ने पूछा कि तुम इस बात के। जान-कर श्रानन्दित क्यों नहीं हुई कि एक ऐसा शक्तिमान है कि वह उस बड़ी सकावट के। तोड़ सका।

शिवरानी ने धोरे से कहा हां यह सब मेरे मन में है परन्तु मैं नहीं जानती कि उसे आप का कैसे समकाऊं। मुके तेर ऐवा जान पड़ा कि माना मैं उन में से एक हूं जिन के कारण प्रभु के। कूश पर खढ़ना पड़ा कीर में ऐसी लिजित कीर शिकित हुई कि मुक्के उस से जमा मांगना चाहिये। एमीलीन ने पूछा क्या तुम ने जमा मांगी।

शिवरानी ने उत्तर दिया हां मैं ने समा ती मांगी परन्तु मेरे जपर से उस दिन तक बेक्क नहीं उतरा जब कि श्राप मुक्क को पढ़कर सुना रही थीं। मुक्के वे शब्द जो कि श्राप ने पढ़कर सुनाये थे ठीक २ स्मरण तो नहीं थे परन्तु वे कुछ कुछ ऐसे थे अर्थात् जिस ने बहुत पाप किया है परन्तु में ने उसे समा कर दिया है क्योंकि वह मुक्के बहुत प्यार करती है श्रीर मुक्के निश्चय हुआ कि वह मुक्क से भी ऐसा ही कहेगा श्रीर इस प्रकार में ने जाना कि उस ने मुक्के समा कर दिया है श्रीर तब से में सदा श्रानन्दित हूं।

एमीलीन ने कहा यह तो देा बातें हैं जो तुम ने
प्रभु यी शु के विषय में सी खी हैं अर्थात् यह कि
एक तो वह विश्राम देता है और दूसरे पाप समा
करता है और इस लिये तुम और अधिक सी खती
जाओ गी। को कि हर बार जब कि हम के। यह
जान पड़ता है कि हमें नई आवश्यकता है ते। हम
शीखते हैं कि प्रभु यी शु उसे पूरी कर सकता है और
इस प्रकार हम सदा उस के व्यार और मलाई के
विषय में अधिक सी खते जाते हैं और हम कभी हन
दें नों बातों के अन्त तक नहीं पहुंच सकेंगे।

तब शिवरानी ने उदास होकर कहा मैं बहु घा यही चाहती हूं कि मेरे भाई पत्तनलाल ने यह बातें सीखी हातीं। उस ने मुफ से कहा था कि मेरे पास जी पुस्तक श्राप पढ़ती हैं सी हैं श्रीर कि में प्रशुं योशु के विषय बहुत कुछ जानता हूं परन्तु मुफे श्राश्चर्य है कि यह कैसे है। सकता है क्योंकि ऐसा जान पड़ता था कि वह कुछ विन्ता नहीं करता है श्रीर न कुछ श्रिक सोखना चाहता है। मुफ से कहिये कि यह कैसे है। सकता है कि मेरा भाई इन श्रद्धत बातों के विषय में जानता श्रीर तीभी कुछ चिन्ता न करता श्रीर वह मुफ से यह प्रतिचा क्यों कर्वाता कि तुम इस बात की श्रीर किसी से मत कही।

एमीलीन ने करणापूर्वक कहा कि प्रिय पुत्री तुम्हारे भाई के समान बहुत से लेग हैं जो प्रभु यीशु के विषय में पढ़ते या सुनते हैं श्रीर जी कुछ वे पढ़ते हैं बहुचा सत्य मानते हैं परन्तु वे उस से इतना प्रेम नहीं करते कि उस के निमित्त कष्ट भोगने के। उद्यत हों।

शिवरानी ने श्राश्चर्य से देखते हुए कहा परन्तु यह की से हैं। सकता है हम किसी बात से कैसे हर सकते हैं जब कि प्रभु योशु ने हमारे लिये इतना कष्ट सहा में ता कभी कभी यह चाहती हूं कि मुखे एस के निमित्त कोई कठिन काम करने का होता क्योंकि यह सब ता मुक्ते बहुत सहज जान पहला है। क्या आप समकती हैं कि ऐशा ही है कि मेरा माई प्रभु योशु से लजावे।

एमीलीन ने उत्तर देते समय शिवरानी का अपने

भाई की पक्ष में बिन्ती करते हुए ग्रीर ग्रपनी शांखों में प्रमू भरे हुए देखकर कहा है प्यारी पुत्री मैं तुम्हारे शर्द के विषय में इतना नहीं जानती हूं कि यह कइ सकूं कि वह सचमुच क्या बिश्वास करता था श्रीर क्या सममता था परन्तु में इतना जानती हूं कि उस के लिये बहुत प्रार्थना किई गई कि वह स्त्रीष्ट के। स्वीकार करे श्रीर कदाचित् किसी दिन हम का जान पड़े कि हमारी प्रार्थना सुनी गई। क्या तुम के। क्रूश पर चढ़ाये हुए चार का स्मर्ग नहीं है।

शिवरानी ने इष्पूर्वक चिल्लाकर कहा अरे। इं इं तो क्या ग्राप समकती हैं कि पत्तनलाल ने ्रैमरते समय प्रभु यीशु से अपने विषय में विचार करने के लिये बिन्ती किई। वह कैसे ऐसी बिन्ती कर सकता था जब कि वह उस से लजाता था।

एमीलीन ने तुर्न्त उत्तर नहीं दिया। तब उस ने कहा है प्यारी पुत्री। उस महान प्रभु से जा इमारे लिये इतनी लज्जा सहने का उद्यत हुआ लजाना ता निस्तन्देष्ट बड़े पाप की बात है परन्त हम का स्मर्ग रखना चाहिये कि के ाई भी ऐसा घोर पाप नहीं है जिसे वह तमा नहीं कर सकता यदि इस का निश्चय है।वे कि पत्तनलाल ने श्रपने द्याप का जाना ग्रीर समा मांगी ता प्रभु यीशु ने उस का बाहर नहीं निकाल दिया।

इस प्रकार शिवरानी के मन में प्रवाध हुआ ग्रीर वह अ।शा करने लगी कि मैं श्रभी श्रपने भाई के। फिर भी राजा के सन्मुख देख सकती हूं।

## इक्कीसवां ऋध्याय।

''जो गुणानुबाद की भेंट चढ़ाता है वह मेर महिमा प्रगट करेगा"।

ऐसा हुन्ना कि सिंह बाबू के घर में सभा करने का दिन हुन्ना। यह सभा करने का कोई साधारण दिन नहीं था क्योंकि यह सभा के वार्षिकात्सव का दिन था जिस दिन परमेश्वर का धन्यबाद देने की सभा हुई क्योंकि बहुत से लोगों के। जब कि उन्हों ने गत महीनें का बिचार किया ग्रीर जो कुछ परमेश्वर ने किया था स्मरण किया तो यह जान पड़ा कि हम लोगों के। परमेश्वर की स्तुति, ग्रीर घन्यबाद करने के लिये बहुत कुछ करना है।

शिवरानी भी ग्रंपने सुन्दर ग्रें।र प्रसन्न मुख सन्त वहां उपस्थित थी क्यों कि गत श्राहित्यवार के। उस ने सब के ग्रागे ख़िष्ट में भ्रंपना बिश्वास स्वीकार कर लिया था ग्रीर इस लिये उस की मंहली में मिल गई थी। उसे केवल भ्रंपने लिये ही परमेश्वर की स्तुति नहीं करनी थी परन्तु उस के। देखकर ग्रीर उस रीति का समरण करके जिस से वह ग्रंघकार से प्रकाश में लाई गई थी उन सभी का हृदय जी उसे जानते थे हर्षयुक्त घन्यवादों में भर गया ग्रीर सब लोगों के जान पड़ा कि वह इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ग्रंपने बड़े से बड़े मनार्थों का पूर्ण करने के लिये ग्रीर उन लोगों का काम में लाने के लिये उद्गत है जी तन मन घन से ग्रंपने की। उसे सींप देते हैं।

हतरा वस बहे काज के जिथ्य में बेरता के। उस । है । हा मही परत सेवा करने के। बारा है। गर्म माने का कार करन सेते हैं भार का निर्म , छड कि है प्राक्तिक प्रथ वा वा वा कि कि कि कि कि को गए गएको नाम न नंदूर का में एक के कि समस्ते थे कि केवल थाड़े श्री बुलाये जाते हैं पर्त्त ह एहा के निरम कि छो। द्वासक के का कार्य के छि क्राम में ब्रात्मकि कि प्रक्रिय सुप्त निमान में उन्हें कि क्रिकि में प्रवेश के सुद्ध एक कार्क ईप्तर । ई रहाई माम ार्क रिकाहर इस्टि के छोरि क्यू रिक राष्ट्र गणना ने वस भातत् का भात्रक कर किया क्तार लेग भी थे जा पहिले दूर दूर बलते थे परन ने बहलाने से हाए में लाये में के एक कि माने हैं और " माम के प्रक्ति क्ष के के के के के का माम प्रक होकार किया था। ऐसे भी लेग थे जा इस बात नम होतिह मिल होहिस स्थाद में होहिस है गिर्म राष्ट्री दिल डाइफाड धली के दिन्ह लहते क्लुंग

धन्य है कि श्रिष्ठ मेरी श्रांखें खुल गई हैं श्रीर मैं देखता हूं कि जब हम स्वर्गीय राजा के सन्तान होने का खुलाये जाते हैं तो उस की संपूर्ण संपत्ति हमारे मन पर छे। इ दिई जाती है श्रीर यदि हम कंगाल श्रीर छूछे हाथ बने रहें तो हम उस के नाम का श्रनादर करते हैं।

तब सिंह बाबू ने उठकर कहा मैं परमेश्वर का धन्यबाद करता हूं कि उस ने मेरी आंखें खेल दिई हैं इस लिये कि मैं पहिले की अपेक्षा आधिक दूर तक दृष्टि कर सकूं जिस से कि मैं उन भविष्य ऐश्वर्यों का देख सकूं जो इमारे लिये तैयार किये जा रहे हैं। इमें उन वर्तमान अकथनीय आशीर्वादों को जा इमारा प्रभु हम पर बरसाता है भाग करते हुए यह न भूल जाना चाहिये कि उस ने हमें अपने अनत्त ऐश्वर्य में खुलाया है और कि इम उस के साथ उस के सिंहासन पर बेठनेवाले हैं अर्थात् संज्ञित में उस सब कुछ में जो कि पिता अपने प्रिय पुत्र का देता है इम उस के साथ भागी होनेवाले हैं क्योंकि क्या हम परमेश्वर के अधिकारी श्रीर यीशु खीष्ट के सहाधिकारी नहीं हैं।

दे भाई ग्रीर बहिनां उस प्रकाश के। कि परमेश्वर के नगर से निकलता है हमारे सम्हने के मार्ग में उंजियाला करने दे। वर्त्तमान ग्रानन्द ग्रीर परमेश्वर के ऐश्वर्य की ग्राशा हमारे हैं। के द्वारा ऐसा गीत उठावे कि वे जी उसे सुनें उसी ऐश्वर्य के उसी मार्ग में चलने के लिये ग्राकार्यत

त्रिप्टन है। ना चाहिये परन्तु उस के नाम ना के निमित्त ग्रीर उन के श्रमन्त लाभ जिन के बचाने का उस ने श्रपना लीहू हमें दूसरां का भी श्रपने साथ ले जाने का करना चाहिये क्योंकि ऐसा लिखा है कि वे नान है। वेंगे श्राकाश के उंजियाले की नाईं यूगानयुग तारों की नाईं चमकेंगे।